# 

लक्ष्मीचन्द्र जेन



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

लीकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्थाक 406 सम्मादक एव नियोजक लक्ष्मीचन्द्र जैन जगदीश



अन्तर्द्वन्द्वो के पार गोम्मटेश्वर बाहुबली (इतिहास लिल साहित्य) लक्ष्मीचन्द्व जैन

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ बी/45-47 कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-110001 प्रथम सस्करण 1979 मृत्य 25 रुपये

ANTARDVANDVON KE PAAR GOMMATESHVAR BAHUBAI I (History Belles Lettres) by LAKSHMI CHANDRA JAIN

**©** 

BHARATIYA JNANPITH
B/45-47 Connaught Place
NEW DELHI-110001
First Edition 1979 Price Rs 25 00

मृद्रक शब्दशिल्पी नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

# आशीर्वेचन

सदा से हमारा यह विश्वास रहा है कि विश्व के धर्मों मे एकता के कुछ सबल सूत्र विद्यमान हैं, जिनकी ओर मनीषियों का अपेक्षित ध्यान नहीं गया है। इन सूत्रों के अनुसन्धान से विश्व की बहुरगी सस्कृतियों और धर्मों की अनेकता में एकता के सोपान-पथ का सृजन किया जा सकता है। आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव का व्यक्तित्व एक ऐसी आधारशिला है, जिसके ऊपर विश्व के समस्त धर्मों का एक सर्वमान्य प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।

प्राय समस्त घर्मों मे आदिदेव ऋषभनाथ का विभिन्न नामो से स्मरण किया गया है। उनके इतिवृत्त के चित्र मे भरत-बाहुबली के रगो से पूर्णता आई है। भरत और बाहुबली दोनो महामानव थे। दोनो के चरित्र स्वतन्त्र है, किन्तु दोनो परस्पर पूरक भी हैं। बाहुबली का चरित्र बहुरगी है और उसका प्रत्येक रग चटक-दार है। उनकी महानता आकाश की ऊँचाइयो को छूती है। उनके जीवन के हर मोड पर एक नया कीर्तिमान स्थापित होना चलता है।

वे इस युग के प्रथम कामदेव (तिलोकसुन्दर) थे, अत गोम्मटेश्वर कहलाते थे। सुन्दर थे, सौम्य ये, साथ ही अप्रतिम बली थे। इसलिए वे बाहुबली कहलाते थे। वे अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सदा सजग रहते थे। अधिकारों की रक्षा करने का साहम और सामर्थ्य भी थी, किन्तु कर्त्त क्यों के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। भरत दिग्वजय कर सार्वभौम सम्राट् का विरुद प्राप्त करना चाहते थे। बाहुबली का स्वतन्त्र अस्तित्व इसमें बाधक बन रहा था। प्रश्न राज्य-लिप्सा का न रहकर शासनतन्त्र की निर्वाध सत्ता का बन गया था। बाहुबली के मन मे भरत की अवजा के भाव नहीं थे, किन्तु पिता से प्राप्त राज्य का उपभोग और उसकी सुरक्षा उनका अधिकार था। उस अधिकार की रक्षा करना ही अब उनका कर्त्तव्य बन गया था। दोनों के अपने दृष्टिकोण थे, दोनों को ही अपने पक्ष के औचित्य का आग्रह था। इस आग्रह ने युद्ध के अतिरिक्त सभी मार्ग अवकद्ध कर दिये। एक सार्वभौम चक्र-वर्ती सम्राट् के साथ एक नगर के साधारण राजा का युद्ध करने का यह दुस्साहस भले ही रहा हो, किन्तु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतन्त्रता की

रक्षा करने के लिए प्राणीत्सर्ग तक करने का यह प्रथम उदाहरण था।

बुद्धिसागर आदि मन्त्रियों के बुद्धि कौशल से हिंसक और सहारक युद्ध की विभीषिका टल गई। दोनों भाईयों के लिए दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध और मल्ल-युद्ध—ये तीन युद्ध निर्धारित हुए और इन युद्धों के परिणाम पर ही हार-जीत का निर्णय हुआ। विश्व-इतिहास में सम्भवत ऐसे निर्णायक अहिसक युद्ध का दृष्टान्त अन्यत्र नहीं मिलता। इसे हम विश्व में प्रथम अहिसक युद्ध कह सकते हैं।

उस क्षण बाहुबली के मन मे अधिकार ही कर्त्तंच्य बन गया था। उन्होने दृष्टि-युद्ध और जल-युद्ध मे विजय प्राप्त करली थी, किंतु मल्ल-युद्ध शेष था। वह अन्तिम और निर्णायक युद्ध था। दोनो भ्राताओं मे मल्ल-युद्ध हुआ। दोनो ही मल्ल-विद्या के मेंजे हुए खिलाडी थे। बाहुबली भरत पर छाते गए, उन्होने फुर्ती से भरत को दोनो हाथों से उठा लिया। चाहते तो जमीन पर दे मारते, किन्तु नहीं, उन्होंने धीरे से भरत को उतारा और विनय से उच्च आसन पर खडा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्त्तंच्य का पालन किया। अब कर्त्तंच्य ही उनके लिए अधिकार बन गया।

भरत चक्रवर्ती थे। तीनो युद्धों में पराजय उनका सार्वजिनक अपमान था। सत्ता की रक्षा करना शासन का अधिकार है, औचित्य का विवेक उसमें बाधक नहीं बनता। वहाँ अधिकार की रक्षा करना ही कर्त्तव्य है। इसी भावनावश भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। बाहुबली के तन को तो चोट नहीं लगी, पर मन को चोट पहुँची। जनता ने भरत के इस कृत्य की निन्दा की, क्योंकि उसने एक चक्रवर्ती के अधिकार की दृष्टि सं नहीं, मामान्य जन के कर्त्तव्य की दृष्टि से इस घटना को लिया।

बाहुबली इस घटना से बेहद जिन्न हो गये। जिन्नता की तीव्रता ने उनके मन में बैराग्य भर दिया। जमीन, राज्य, भरत — सभी से अब उन्हें कोई मोह नहीं रहा, वे श्रमण मुनि बन गए। खडें होकर निर्जन स्थान में अत्यन्त कठोर तप करने लगे, ऐसा तप जो कभी किसी ने नहीं किया। एक वर्ष बीत गया इसी अवस्था में, किन्तु केवलज्ञान (परम ज्ञान) नहीं हुआ। खिन्नता की रेख कि राज्य तो होड दिया, किन्तु दो पैर तो अभी भरत की भूमि पर ही खडें हैं। भरत ने आकर सरल भाव से, विनयसे, क्षमा माँगी तो बाहुबली को उसी क्षण केवलज्ञान हो गया। बाहुबली के मुनि बनने के समय भी भरत ने क्षमा माँगी थी, किन्तु तब बाहुबली के मन में खिन्नता का ज्वारभाटा उमड-चुमड रहा था। धीरे-भीरे खिन्नता का वेग कम होता गया। अब तो खिन्नता की रेख मात्र बाकी थी, भरत द्वारा क्षमा माँगने पर वह भी मिट गई।

बाहुबली सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो गए। वे कुछ ही वर्ष वाद शेष कर्मी का नाश करके मुक्त हो गए। वे इस काल मे सर्वप्रथम मुक्त हुए। बाहुबली की यह घटना जैन समाज मे जानी-पहचानी है। किन्तु इस घटना का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कभी नहीं हो पाया। उन्हीं गोम्मटेश्वर बाहुबली की 57 फुट उत्तृग विशाल आकार की एक अद्मृत लावण्यमयी मूर्ति श्रवणबेलगोल मे विगत 1000 वर्षों से विराजमान है। उस मूर्ति के कारण ही यह स्थान जगद्विख्यात तीर्थ और लक्ष-लक्ष जनों की श्रद्धां का केन्द्र पावन तीर्थ बन गया है। किन्तु इस प्रस्तर मूर्ति और क्षेत्र का पुरातात्त्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, एव सास्कृतिक दिव्हकोण से कभी विश्लेषण नहीं किया गया।

धर्मानुगामी श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहित्य-जगत् मे सुपिरिचित हैं। लेखनी पर उनको अधिकार प्राप्त है। उनके लिखने की शैली कथ्य के रहस्य की परतें उतारती हुई प्रतीत होती है। उनकी शब्द-सयोजना मे कला परिलक्षित होती है। सन् 1981 मे होने वाले गोम्मटेश्वर बाहुबली के सहस्राब्द महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मीचन्द्र ने प्रस्तुत अनुसन्धानपूर्ण पुस्तक 'अन्तहंन्द्रों के पार गोम्मटेश्वर बाहुबली' अत्यन्त रोचक और विश्लेषणात्मक भौली मे लिखी है। इससे मूर्ति और क्षेत्र दोनों के सम्बन्ध में अनेक नवीन ज्ञातव्य रहस्यो पर प्रकाश पड़ा है। इस कृति के लिए विद्वान लेखक साध्वादाई है।

शुभाशीर्वाद।

अजमेर 10-4-79

- एकाचार्य विधान- ५

# स्वस्ति-वाक्

भगवान गोम्मटेश्वर मूर्तिप्रतिष्ठा-सहस्राब्दि-महोत्सव के उपलक्ष्य मे क्षेत्र के पौराणिक, ऐतिहासिक एव सामयिक परिस्थिति को चलचित्र के माध्यम से प्रचार करने के लिए 'अन्तर्हन्हों के पार . गोम्मटेश्वर बाहुबली' का प्रस्तुतिकरण आपका एक महान कार्य बन गया है। आपके द्वारा लिखित इस कृति को हमने आद्योपान्त पढा। विषय मामग्री पुरातन होने पर भी मकलन की कुणलता ग्रीर प्रस्तुतिकरण की क्षमता अनोखी है।

आपने इस ग्रन्थ मे श्रवणबेलगोल के बारे मे कई दृष्टिकोणो से लोजपूर्ण अध्ययन के द्वारा सरल, सुबोध भाषा मे, नवीनतम शैली में इस क्षेत्र के इतिहास को प्रस्तुत किया है। मुझे इस विषय का हर्ष है। निस्सन्देह इस क्षेत्र के इतिहास को जिस ख्बी से आपने प्रस्तुत किया है, उस तरह आज तक किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया।

अध्यायों के वर्गीकरण की ऋमबद्धता और शीर्षक पाठकों के लिए अत्यन्त आकर्षक सिद्ध होगे।

शिलालेखों के अध्ययन के लिए चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को आपने चित्रित किया है, वह अपूर्व परिकल्पना है। इसे हम आपके अनोखे चिन्तन की अभिक्यक्ति मानते है, जिसे पढकर हमें इतना हर्ष हुआ कि मानों वे चारो चन्द्रगिरि पर सभाषण करते दिखाई दे रहे हैं।

परिशिष्टो का सकलन भी एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

—भट्टारक श्री चावकीति स्वामी, श्रवणवेल्गोल

#### प्रस्थापना

इतिहास की दृष्टि मूलत घटनाओ पर जाती है। जो घटित हो गया वहीं परम्परा से जानकर और मानकर कि यह 'इति-ह-आस'—'यह ऐसा हुआ'— लिपिबद्ध कर दिया गया। आज इतिहास की यह दृष्टि विकसित होकर घटनाओं की पृष्टिभूमि का भी आकलन करती है। घटनाएँ जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केन्द्रित होती हैं उनके आचार-विचार और उनकी प्रेरक भावनाओं के उत्स की खोज करती हैं। तब व्यक्तियों का परिवेश और उनका मनोज्यात् इतिहास के अग बन जाते हैं। इस प्रकार इतिहास रोमाचक हो जाता है, 'रोमास' बन जाता है। वास्तव मे हमारा प्राचीन पुराणकार इसी प्रकार के इतिहास का सर्जंक है। इसी प्रकार के आधार पर जब कोई किन महाकाव्य की रचना करता है तो उसकी कल्पना के पल प्रसार पाकर इन्द्रधनुषी रंगो से रजित हो जाते हैं। किन और साहित्यकार के मन में जब इन रंगो की छटा बस जाती है तो वह मूल वस्तु के मार-तत्व को रंगो का सस्पर्श देकर कहानी, उपन्यास और नाटक लिखता है। कोरे तथ्य तब प्रीतिकर और प्रतीतिकर सत्य बन जाते हैं। अतीत के विषय में अन्त अनुमृति प्रमाण बन जाती है।

प्रत्येक अतीत से वर्तमान उपजता है, और प्रत्येक वर्तमान भविष्य का सर्जक है। इतिहास का यह चक्र काल की ध्रुवता की ध्रुरी पर घूमता है। दर्शन की भाषा मे सत् के अस्तित्व अर्थात् 'सत्य' का यह उत्पाद-व्यय-ध्रौब्य-मय रूप है।

अतीत के किस काल-खण्ड के छोर पर प्रारम्भ हुआ होगा वह ध्रुव जिसके चौदहवें मनु या कुलकर नाभिराय थे ? स्वय नाभिराय के पुत्र, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, युग-प्रणेता पुराण-पुरुष हैं। उनके छोटे पुत्र बाहुबली की कथा इतिहास के सैकडो-हजारो युगो को पार करती हुई, और उत्तर-दक्षिण के भूमि-खण्डो के प्राचीरों को लाँघती हुई, एक दिन आ पहुँची दक्षिण कर्नाटक के कलबप्पु (कटवप्र) पर्वत के मनोरम शिखर पर, एक विशालकाय प्रस्तर-प्रतिमा के रूप में जिसकी मुख-छवि घाटी के कल्याणी तीर्थ, धवल सरोवर (बेलगोल) में प्रति- विमिन्त हो गई।

बाज से एक हजार वर्ष गहले कर्नाटक के महाप्रतापी, महाबलाधिप 'सत्य युधििट्टर' चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर बाहुबली की इस मूर्ति की स्थापना अपने गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के सान्निध्य में की। प्रतिष्ठापना का सहस्राब्दि महोत्सव हमारी पीढी सन् 1981 के प्रारम्भ में श्रवणबेल्गोल में मना रही है—तिष्य और लग्न घोध कर। इस प्रकार हमारा आधुनिकतम काल जुड जाता है जीवन्त इतिहास के प्राचीनतम पौराणिक काल से। अनादि-काल से जीवन-मरण और आवागमन के चक्रवात में हमने मानव के और भी अनेक अम्युदय देखें होंगे, इतिहास-निर्माण के हम सहभागी बने होंगे, किन्तु पूर्वभव का वह सब हमें पता नहीं, याद नहीं। सौभाग्य का यह क्षण तो हमारे अपने युग की आपबीती बन रहा है। इसके स्वागत में हमने पलक-पाँवडे बिछा विए हैं।

सहस्राब्दि समारोह के अवतरण के लिए, उसके पद-निक्षेप के लिए, भावनाओं की अनेक-अनेक रग-बिरगी अल्पनाएँ रची जा रही है। इन अल्पनाओं के सर्जक, कमंठ नेता श्री माहू शान्तिप्रभादजी हमारे बीच नहीं रहे किन्तु धर्मगुरु उपाध्याय (अब एलाचार्य) श्री विद्यानन्दती महाराज और श्रवणबेल्गोल के अत्यन्त निष्ठावान् और श्रियाजील भट्टारक श्री चाक्कीर्तिजी स्वामी के माथ विचार-विमर्श करके जिन योजनाओं का सूत्रपात वह कर गए. वे हमारी प्रेरणा-स्रोत बन गई। सयोग ऐसा बना कि भारतीय ज्ञानपीठ के वर्तमान अध्यक्ष श्री साहू श्रेयासप्रसाद जैन ने उन अल्पनाओं के दायित्व-विभाजन में एक कची मेरे हाथ में यमा दी और कहा कि भगवान बाहुबली की कथा के रूप में एक अल्पना की सरचना मैं करूँ। उनकी भाजना रही है कि यह कथा ऐसी शैलों में लिखी जाए कि भगवान बाहुबली के रोमाचकारी जीवन के विभिन्न आधाम सहजता के साथ उभर कर आ जायों और आज के पाठक की आकृष्ट कर सक्षें। काश, ऐसी शैली मैं प्राप्त कर पाता।

लेकिन, शैसी ही एक ऐसी वम्तु है जो माँगी नहीं जा सकती। वह तो लेखक की निजता की अभिव्यक्ति है। लेखक में निजता और विशिष्टता है तो है, नहीं तो नहीं है, या फिर जितनी भी है। अत अपने निजत्व को ही पायेय बनाकर मैं चस पड़ा। इस कथा का पूरा विस्तार आचार्य जिनसेन कृत आदिपुराण में उपलब्ध है—इतना व्यापक विस्तार कि संभाल पाना कठिन है। प्रतिभा के बरदान ने तपस्वी आचार्य जिनसेन के काव्य-कौशल को चमरकारी बना दिया है। मैंने विनम्न भाव से आचार्य जिनसेन की कृति को कथा-भाग के सृजन का आघार बनाकर अपनी आवश्यक्ता के अनुसार एक सिक्षित ढाँचा बना लिया था। फिर पाया कि आदिनाथ-भरत-बाहुबली की कथा के अन्य स्रोत भी हैं, विशेषकर कन्नड साहित्य की कृतियाँ। बाहुबली के मनोभावों के पल्लवन में मैं इन कृतियों से उपकृत हुआ हूँ।

बाहुबली-बाक्यान तो इस कृति का एक पक्ष है—पौराणिक पक्ष ! किन्तु श्रवणवेलगेल में भगवान बाहुबली की मूर्ति को भीषंस्थ करनेवाला पर्वत विध्याणिर, और इस मूर्ति के निर्माण की सभावना को उद्घाटित करने बाला पर्वत चन्द्रगिरि—पौराणिक आख्यान को उस काललण्ड से जोडते हैं जिसे इतिहासकार भारतीय इतिहास के विधिवत् आकलन का प्रामाणिक प्रस्थान-बिन्दु मानते हैं। वह बिन्दु है, भारत के एकछत्र साम्राज्य के विधायक सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का काल और कूटनीति के सिद्धान्तों के विचक्षण प्रतिपादक आचार्य चाणक्य का सहवर्ती समय। चन्द्रगुप्त मौर्य, मुनिवृत घारण करने के उपरान्त, आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व मे उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले सहस्रो मुनियों के सध में सिम्मिलित हो गए। श्रवणबेलगोल का 'चन्द्रगिरि पर्वत' और पर्वत पर का मन्दिर 'चन्द्रगुप्त बमदि' आपने नाम की सार्थकता को इन्ही चन्द्रगुप्त मौर्य के अस्तित्व मे प्रतिफलित पाते है।

इस प्रमाण की आधार-शिला छठी-सातवी शताब्दी का वह लेख भी है जो चन्द्रगिरि पर्वत पर निर्मित पार्वनाथ बमदि (मन्दिर) के दक्षिण की और वाली शिला पर अकित है। इस गिलालेख की महत्ता को देखते हुए मैंने आवश्यक समझा कि पाठक इसकी शब्दावली, इसके अर्थ और इसके भाव को हृदयगम करें। इस उद्देश्य की सिद्ध के लिए मैंने जो साहित्यिक विधा अपनायी है, वह एक ऐसा प्रयोग है अिसमे वार्तालाप, नाटकीय उत्कण्ठा, विश्वचन और किवता का सम्पुट प्रतिलक्षित है। श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों के अध्ययन से प्राप्त तथ्य और निष्कर्ष मैंने सम्बन्धित दो अध्यायों में इसी श्रीली में गूंधे है। मेरा विश्वास है, इतिहास के अध्येता इन शिलालेखों की सामग्री को आधार बनाकर शोध-खोंज करेंगे जिससे अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, साहित्यक और भाषा-शास्त्रीय तथ्य उद्धाटित होगे। इसी दृष्टि से इस पुस्तक में मैंने अनेक परिशिष्ट नियोजित किये हैं और प्रत्येक विषय में सम्बन्धित शिलालेखों का सन्दर्भ दिया है। मट्टारक श्री चारुकीर्त स्वामीजी ने इन परिशिष्टों के महत्त्व को मान दिया है।

अभी तक की खोजों के अनुसार श्रवणबेलगोल और उस के अचल मे लगभग 575 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहली बार सन् 1889 में 144 णिलालेखों के सम्रह का मम्पादन मैंसूर पुरातत्त्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी लेविस राइस ने किया था। 34 वर्ष बाद, सन् 1923 में जो नया संस्करण प्रसिद्ध इतिहासवेला और संस्कृत-कन्नड के प्रकाण्ड विद्वान नर्रासहाचार ने सम्पादित किया उसके शिलालेखों की सख्या 500 तक पहुँच गई। श्री नर्रासहाचार की प्रतिभा, क्षमता, दूरविशता, श्रम और अध्ययन की ज्यापकता का ध्यान करता हूँ तो श्रद्धानत हो जाता हूँ। प० नाथूरामजी प्रेमी की प्रेरणा से डा० हीरालाल जैन ने सन् 1928 में इन

शिलालेखों का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ इन्हें माणिकचन्द्र ग्रम्थमाला मे प्रकाशित कराया। कतिपय शिलालेखों के तथ्य का सार भी दिया।

नरसिंहाचार की कृति का तीसरा अंग्रेजी सस्करण सन् 1971 में इन्स्टीट्यूट ऑफ कन्नड स्टडीज, मैसूर, ने प्रकाशित किया है जिसमें 573 शिलालेख सग्रहीत हैं। शिलालेखों के ऋमाक के लिए तथा उसके पाठ और अर्थ की समझने के लिए मैंने इसी सस्करण को आधार बनाया है। शिलालेख ऋमाक 1 में जिन भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य (चन्द्रगुप्त) का उल्लेख है, इस सम्बन्ध में मैंने नरसिंहाचार के तकों और प्रमाणों को साक्ष्य माना है। यह मैं जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में तकें-वितर्क आज भी चल रहे हैं। किन्तु जो ठोस प्रमाण सामने हैं उन्हें नकारने की तुक मेरी समझ में नहीं आई।

वस्तुत पुस्तक मे बाहुबली-आख्यान का पौराणिक युग, श्रुतकेवली भद्रवाहु, चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक काल, छठी-सातवी शताब्दी से लेकर सौ-दो सौ साल पहले तक के श्रवणबेल्गोल के शिलालेखो का समय — सब सकेन्द्रित होते हैं, चामुण्डराय द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वर मूर्ति की प्रतिष्ठापना के मगलोत्सव की कथा पर । पौराणिक युग के आख्यान के समान यह कथा भी बडी रोचक है। मैंने विविध अनुश्रुतियो को भी इस कथा मे समाहित कर लिया है। कन्नड साहित्य की पुरानी-नयी अनेक प्रकाशित कृतियो द्वारा कथा के ये तथ्य समर्थित हैं।

इस कृति का प्रणयन समग्र रूप से यदि किसी प्रेरणा-स्रोत को समिपत किया जा सकता है तो भगवान बाहुबली गोम्मटेक्वर के उपरान्त, सौहाई, स्नेह और सज्जनता की मूर्ति श्री साहू श्रेयासप्रसादजी को। पुस्तक लिख मैं रहा था, किन्तु साथ-साथ वह इसके सृजन की प्रगति को आँकते जाते थे। उनके अनुचिन्तन का केन्द्र बन गए थे कृति मे विणत कथा सूत्रों के विविध आयाम। जब मैने पुस्तक के दो अध्याय लिख लिये तो साहूजी ने एक अन्तरग गोष्ठी आयोजित की। बन्धुवर अक्षयकुमारजी और भाई नेमीचन्दजी तो साथ बैठे ही, हमे विशेष उत्साह मिला भूतपूर्व ससद-सदस्य श्री गगाशरणसिंह की उपस्थिति से जिन्होंने राष्ट्रभाषा के क्षेत्र मे उत्तर और दक्षिण के अनेक सिक्रय सम्पर्क-सूत्र स्थापित किये हैं। सबने मूल्यबान सुझाव दिये और कृतित्व की सराहना द्वारा प्रोत्साहित किया। पौराणिक आख्यान, सैद्धातिक मान्यताएँ, ऐतिहासिक परिदर्शन, शिलालेखीय अध्ययन, गवेषणात्मक तथ्यो का समाहार, अनेक भाषाओं मे उपलब्ध पूर्ववर्ती किवयो-लेखको के अपने-अपने दृष्टिकोण और भाथात्मक पल्लबन की विविधता—इस सबके बीच तारतस्य बैठाते हुए किसी सुजन को 'नया' बनाना दुगेंम को पार करना है।

पाण्डुलिपि का प्रारमिक रूप तैयार होते ही मैंने इसे सिद्धान्ताचार्य प० कैलाश-चन्द्रजी, डा० ज्योतिप्रसाद जैन, श्री नीरज जैन को भेजा। सबने बहुत उत्साह से पढ़ा और सुझाव विये । सबके प्रति मेरी विनम्न कृतज्ञता ।

भारतीय ज्ञानपीठ के साथियों ने भरपूर सहयोग दिया। पुस्तक का शीर्षक क्या हो इसके विषय में सबसे अधिक चिन्तन किया श्री साहू अंग्रामप्रसादजी ने किया के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारने वाले शीर्षक की कल्पनाएँ उन्होंने की और उनका मन टिका चामुण्डराय द्वारा आयोजित गोम्मटेश्वर के प्रथम अभिषेक को सार्थक बनाने वाली अकिचन बुढ़िया गुल्लिका-अज्जी पर । बाहुबली तो सबके हैं, और सबका, जन-जन का, प्रतिनिधित्व करने वाली है अज्जी (दादी-मा) गुल्लिका। ज्ञानपीठ में हम लोगों ने—जगदीशजी, विमलप्रकाशजी, अमरजी, गुलाबचन्द्रजी और मैंने अलग-अलग शीर्षक सूचियाँ बनाई, और धीरे धीरे प्रत्येक शीर्षक को अस्वीकारते गये क्योकि पूरी बात को, बात के विविध आयामों को, समेटने में शीर्षक लम्बे हुए चले जा रहे थे। समझ लीजिये कि ये सारे शीर्षक इस कृति के नगीने में प्रतिबिम्बत है—'अन्तईन्द्र', 'मँवर-जाल', 'मवरों के पार', 'सतरण और सतीर्थ', 'गुल्लिकायज्जी के विश्व-वन्द्य भगवान्' 'परमचेता बाहुबली' आदि-आदि। जो भी भाव वर्तमान शीर्षक में नहीं आ पाये, यहाँ लिख दिये हैं।

प्रत्येक विषय से सर्दीभत शिलालेखों का ठीक ठीक कमांक देना बड़े समेले का काम निकला। प्राक्तन विचक्षण श्री नरिसहाचार ने दो सस्करण प्रकाशित किये, दोनों में बहुत से शिलालेख-कमांक भिन्न-भिन्न हो गए। डा० हीरालालंजी ने हिन्दी में शिलालेख उद्धृत किये तो साथ-साथ दो कमांक दिये। किन्तु अब जब 'एपीग्राफिया कर्नाटिका' का तीसरा नया संस्करण प्रकाशित हुआ तो कमांक पुन बदल गए। अन्तिम परिशिष्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थलों पर मैंने इसी नये संस्करण के कमांक उद्धृत किये हैं, क्योंकि अब अग्रेजी का यही संस्करण उपलब्ध है। कठिनाई यह है कि इसमें बहुत से शिलालेख कन्नड लिप में है, या फिर रोमन लिप मे। श्रवणबेल्गोल के समग्र शिलालेखों का एक हिन्दी संस्करण अपेक्षित है। डा० हीरालालंजी वाला अप्रतिम संस्करण बिलकुल ही अप्राप्य है।

पूज्य ऐलाचार्य विद्यानन्दजी महाराज ने 'आशीर्वाद' के रूप मे जो सारगिंसत मूमिका लिख दी है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक प्रणत हूँ। श्रवण-वेलगोल की तीर्थयात्रा मे श्रद्धेय भट्टारक श्री चारकीर्ति स्वामीजी ने तथ्यो के सकलन मे और फिर पाण्डुलिपि के सशोधन मे जो सहायता की वह कृतज्ञता की शब्दावलि मे सीमित नहीं की जा सकती। मूडबिद्री मठ के ग्रुवा और तेजस्वी भट्टारक पण्डिताचार्य श्री चारकीर्ति पी० स्वामीजी ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि के प्रारम्भिक अशो को तन्मयता से सुना और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी नवयुगीन सास्कृतिक जागरण के प्रेरणा-स्रोत हैं। उसकी धारा को प्रवहमान करने वाले आज तीन तरुण भट्टारक (श्रवणवेलगोल, मूडबिद्री और हुम्मच के) धर्म-साधना के क्षेत्रो में क्रियाशील हैं।

उन्होंने सास्कृतिक उन्तयन के लिए देश को ही नहीं, विदेशों को भी अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। भविष्य के प्रति उन्होंने हमे अधिक आशान्त्रित किया है कि इन क्षेत्रों का सास्कृतिक वैभव अपनी समस्त ऊर्जा के साथ प्रवृद्ध होगा।

भारतीय ज्ञानपीठ की परम्पराओं के निर्वाह और प्रगति के प्रति सदा सचेब्ट श्री साह अशोककुमार जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी, के प्रति आभारी हूँ कि उनकी प्रीति-कर सदाशयता के कारण यह सुजनात्मक प्रयास सम्भव हुआ।

श्वानपीठ में डा॰ गुलाबचन्द्र जैन ने शिलालेखों का कमांक ठीक-ठीक बनाने में बहुत परिश्रम किया है। मुद्रण का दायित्व भी उन्हों ने सभाला है। विषयगत पूर्वापर सम्बन्ध जाँचा है। श्री गोपीलाल अमर ने जब जिम प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हुई प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत किया। दोनों का साध्याद!

श्रवणवेल्गोल की स्थापत्य एव कला-सम्पदा उत्तनी समृद्ध है कि इसे आघार बनाकर अनेक विधा-वर्गों के चित्र-सम्पुट (एल्बम) तैयार किये जा सकते हैं। जैन कला की विविधता, विशालता, भन्यता और विकासोन्मुखता की ओर भारतीय ज्ञानपीठ के सस्थापको—स्व० श्री शान्तिप्रसादजी और उनकी महर्घामणी स्व० श्रीमती रमा जैन का ध्यान सदा आकृष्ट रहा है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 'जैन कला और स्थापत्य' शीर्षक से हिन्दी तथा अग्रेजी मे तीन-तीन खण्ड प्रकाशित हुए है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समादर हआ है।

इस पुस्तक मे हम अत्यन्त सीमित मख्या मे चित्र देपाये है। इनके लिए हम भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। परिच्छद के लिए चित्र श्री हरिष्चन्द्र जैन से माभार प्राप्त हुआ।

ऐसे कठिन लेखन के निर्वाह में तथ्यों की जो नयी घरती गोडनी पड़ी है, उसमें हाथ चूक जाना या असावधानी के कारण विपर्यय हो जाना सम्भव है। उदारचेता विद्वान क्षमा करेंगे और मार्ग-दर्शन देंगे।

निर्वाण महोत्सव पर 'वर्धमान रूपायन' के शैली-शिल्प की सर्जिका सहधर्मिणी कुन्था जैन का उल्लेख करना बैसा ही है जैसे अपने हस्ताक्षर करना। मूर्ति प्रतिष्ठा-पना के सहस्राब्दि महोत्सव पर यह श्रद्धा-सुमन सम्भव हो पाया, यह हम दम्पती का सौभाग्य है।

समापवं 7 सितम्बर, 1979

लक्ष्मीचन्द्र जैन

# अनुक्रम

| आशीर्वचन गलाचार्यं मुनिश्री विद्यानन्तजी महाराज<br>स्वस्ति-वाक् मट्टारक श्री चारुकीर्ति स्वामी, श्रवणबेल्गोल<br>प्रस्थापना लेखकीय                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>1 मानव सभ्यता के आदिकालीन चरण</li> <li>1 कुलकरो की भोगभूमि से तीर्थंकर आदिनाथ की कर्मभूमि तक</li> <li>2 भग्त चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार</li> <li>3 भग्त सम्राट् एक अनासक्त योगी</li> </ul>                    | 1  |
| <ul> <li>पुरा-कथा को इतिहास-यात्रा 'उत्तरापथात् दक्षिणापथम्'</li> <li>चन्द्रगुप्त मौर्य का उदय</li> <li>सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की आत्मकथा</li> <li>जैन सस्कृति की सार्वभौमिकता के सवाहक आचार्य भद्रवाहु</li> </ul>    | 27 |
| <ul> <li>धर्मचक्रकी धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर साधना की इतिहास-यात्रा</li> <li>आचार्य भद्रबाहु का धर्मचक्र और दिगम्बरत्व की विराटता<br/>के बिम्ब बाहुबली</li> <li>श्रवणबेल्गोल मे बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना</li> </ul> | 53 |
| <ul> <li>4 श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ध्विन और प्रतिध्विन</li> <li>1 श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इतिहास और संस्कृति के सवाद-<br/>स्वर</li> </ul>                                                                                  | 70 |
| <ol> <li>अवणबेल्गोल तीर्थवन्दना</li> <li>स्मारक चतुष्टय</li> </ol>                                                                                                                                                         | 93 |

### ( xvi )

| बाहुबली मूर्तियो की परम्परा                                        | 110 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| महामस्तकाभिषेक                                                     | 115 |
| गोमटेस-थुदि (प्राकृत मूल) आचार्यं नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती   | 117 |
| गोम्मटेश्वर-स्तुति (हिन्दी काव्यानुवाद)                            | 119 |
| परिशिष्ट                                                           | 121 |
| 1 मूल सघ के निन्द गण और देशी गण का वशवृक्ष                         |     |
| <br>2 समस्त शिलाले <b>लों का स्थान और</b> शताब्दी-क्रम से विश्लेषण |     |
| 3 शिलालेखो मे उल्लिखित प्रमुख आचार्यो, मुनियो और पण्डितो           |     |
| की नामावलि                                                         |     |
| 4 शिलालेखो मे राजवश और समय                                         |     |
| 5 शिलालेखी में महिलाएँ                                             |     |
| 6 शिलालेखो मे वर्णित उपाधियाँ                                      |     |
| 7 शिलालेखो मे शिल्पी और सहायक                                      |     |

8. जिलालेखों में वर्णित धर्मार्थ करों के नाम

#### चित्र-सूची

1 तीर्यंकर ऋषभदेव, 2-3 चन्द्रगुप्त बसिद में जाली पर भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-विहार का सकन, 4 कूष्माण्डिनी देवी, 5 त्यायद ब्रह्मदेव
स्तम्भ, 6 विन्ध्यगिरि और कल्याणी सरोवर, 7 गोम्मटेश्वर बाहुबली,
8. गुल्लिकायज्जी, 9 चैंबरधारी यक्ष, 10 पार्श्वनाथ बसिद के एक स्तम्भलेख का ऊपरी भाग, 11 गोम्मटेश्वर मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी
भाग, 12 चन्द्रगिरि, 13 चन्द्रगिरि पर कितपय देवालय, 14 चामुण्डराय
बसिद, 15 पार्श्वनाथ बसिद, 16 भद्रबाहु के चरण-चिह्न, 17 सर्वाह्न यक्ष,
18 जिननाथपुर मे शान्तिनाथ मन्दिर की बाह्यभित्ति का कला-वैभव।



खण्ड : एक

मानव-सभ्यता के आदिकालीन चरण

# कुलकरों की भोगभूमि से तीर्थंकर ग्रादिनाथ की कर्मभूमि तक

अनुपम है कथा भगवान बाहुबली की जो सइ कृति के नायक हैं, और जो प्रथम तीर्थंकर भगवान बादिनाथ के पुत्र थे। आदिनाथ को ऋषभदेव के नाम से वेदों और पुराणों में भी स्मरण किया गया है। इन्हीं आदिनाथ भगवान को कहा गया है महादेव, अर्हत् और रुद्र। ऋग्वेद का सूक्त है '

> विषा बढ़ी वृषभी रोरवीति महोदेवी मर्त्यान् आविवेश (4, 58, 3)

इसका अभिप्राय इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है 'तिया बढ़' तीन प्रकार से आबढ़ हैं ऋषभदेव---सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की साधना से, 'रोरवीति 'उन्होने ऊँचे स्वर में धर्म की घोषणा की और वह महान् देव के रूप मे मनुष्यों मे प्रकट हुए।

भगवान आविनाय कव हुए, श्रताब्दियों के इतिहास का आलोक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। किन्तु प्राचीनतम प्रमाण यह कहते हैं कि मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के आदिकाल में भगवान ऋषभ हुए। इसीलिए वह आदिनाय कहलाये। उनके आगमन से पहले मनुष्य ने कबीलों में या कुलों में रहना सीस लिया था। इन कबीलों के नेता 'कृलकरों' ने समाज को निर्भय बनाने, बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी रक्षा करने का प्रारम्भिक ज्ञान दे दिया था।

लेकिन कुलकरों की परम्परा से पहले मानव-समाज जिस अवस्था में रहता था, पुरानी पोचियों में उसे 'मोगमूजि' कहा गया है। मनुष्यों की उत्पांत जोड़ों में होती थी। एक बालक और एक बाबिका एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ साहचयं के रूप में जीवन-लीला समाप्त करते थे। पृथ्वी पर उसे वृक्षों से दे अपनी वावस्थकताओं की सभी बस्तुएँ पाते थे। जो कल्पना मन में बाती, धरती के ये पेड उसे पूरी कर देते। इसीलिए इन्हें 'कल्पवृक्ष' कहा गया है। वे कल्पवृक्ष दस प्रकार के हीते हे—

- : जो कल्पवृक्ष रहने के लिए आश्रय देता या वह 'गृहांव' कहलाता या ।
- : जो खाने के लिए बाहार देता वह 'भोजनाग',
- . जो सासन और पात्र बादि देता वह 'पावाय',
- : पहनने के लिए जो वस्त्र देता वह 'वस्त्रांग',
- : श्रृंगार के लिए भूषण प्रदान करनेवाला 'भूषणाग',
- ' जिससे सुगन्धित फुलो की मालाएँ प्राप्त होती वह 'मालांग',
- ं बानन्द के लिए सभी प्रकार के पेय देकर मस्त रखने वाला कल्पवृक्ष 'मद्यांग',
- : मनचाहा सगीत सुनने की इच्छा जो पूरी करता वह 'तूयींग',
- : अंधीरे स्थानो मे उजाला देने वाला 'ज्योतिरग', गर्मी और सर्दी की बाधाओं को दूर करने वाला कल्पवृक्ष कह्लाता था 'तेजाग'।

इस प्रकार जादि मानव की इच्छाएँ सहज रूप से पूरी हो जाती थी। भीग ही भोग की अवस्था थी उस भोगभूमि मे। काम करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति के साथ एकरसता थी, अपनेपन का सम्बन्ध था।

किन्तु समय स्थिर नहीं रहता। काल या समय, चक्र की तरह भूमता रहता है। कालचक्र का विभाजन पहिए के आरो की तरह से होता है। चक्र के ऊपर उठते हुए आरे 'उत्सिपिणी' कहलाते हैं और नीचे उतरते आरे 'अवसिपणी' कहलाते हैं। कालचक्र के छह आरे उत्सिपिणी काल में सुख की अवस्था की ओर ऊँचे उठते हैं और फिर चक्र की दूसरी दिशा में धीरे-धीरे वही आरे अवसिपणी काल में सुख से दुख और दुख से दुखतर अवस्थाओं की ओर नीचे उतरते हैं। इस प्रकार काल-चक्र के प्रत्येक दौर में छह आरे ऊपर उठते हैं और छह आरे नीचे उतरते हैं।

मानव समाज जब भोगभूमि का सपूर्ण सुख पूरी तन्मयता के साथ भोग रहा था, सुख-ही-सुख की उस अवस्था को 'सुषमा-सुषमा' कहा गया है। इसी चरम सुख की अवस्था के बाद कालवक के बारो का उतार आरम्भ होता है। सुषमा-सुषमा काल की अवस्था के बाद चक्र का पहला बारा चूमा तो दूसरा आरा 'सुषमा' सामने बाया। भोगभूमि का सुख जब दोहरा नही रहा, इक्हरा ही गया। इसके बाद 'सुषमा-दुषमा' तीसरे आरे के उतार की स्थिति है। सुख के साथ दुख की आशका हो चली। इतना ही नही, इस युग के मानव-समाज के समक्ष प्रकृति के नित नये परिवर्तनों के कारण मुख प्रश्न-चिह्न स्थरने लगे।

यह वह काल था जब करूपवृक्षो में केंस कम होने लगे, रस सूक्षने लथा, इसलिए मनुष्यों का शरीर उतना पुष्ट नहीं रहा। उनके मन में लोग जाने लगा। अधिक पाने और सप्रह करने की इच्छा सबको सताने लगी। सामाजिक व्यवस्था की कोई रूप-रेखा अभी तक सामने नहीं थी।

## बूलकरों की समाज-व्यवस्था

मह् समय था अब मानव-समाज की ऐसे मैता की वावध्यकता हुई जो 'कुल' की संजीत सके। इस नेताओं की 'कुककर' कहा गया है। वे ही मनस्वी नेता 'ममु' कहामाये। करोडों वधीं के अन्तराज्ञ में, मन्वन्तरों में, होने वाले ऐसे बौदह कुलकर विनाप गये हैं। मेनुष्य के जीवन में जैसे-जैमे जी वाधाएँ असी बाई, उस युग के कुलकरों ने उस समस्याओं का समाधान किया। इन कुलकरों के जी नाम पुराणों में बाते हैं वे उनके विदेश कुलित्य का बोध कराति हैं।

जब ज्योति देने वाले वृक्ष सूखने लगे और घरती पर प्रकाश कम होने लया तो आकाश में स्थित सूरज और चाँद धीरे-धीरे प्रकट होने लगे। सोग अयंग्रीत हुए । पहले कुलकर 'प्रतिभृत' ने इन भयंगीत युगनो की बात सुनी, इनका रहस्य समझाया औरइ न्हें दिन और रात के भेद से परिचित कराया।

जब ज्योतिरग वृक्षों का रहा-सहा प्रकाश भी जाता रहा तो तारों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तब दूसरे कुलकर 'सन्मति' ने तारों का झान कराया। इस प्रकार ज्योतिष का सामान्य ज्ञान प्रारम्भ हुआ। तीसरे कुलकर ने बताया कि बन के पशुओं में हिसा उत्पन्न हो गयी है, इसलिए इन से किस प्रकार साबधान रहना चाहिए, किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए। वह 'क्षेमकर' कहलाये। कल्पवृक्षों की कमी के कारण जब मनुष्यों में झगडा होने लगा तो अगले कुलकर 'सीमकर' ने कल्पवृक्षों का सीमांकन कर दिया। बाद के कुलकर 'सीमधर' द्वारा भूमि की सीमा नियत की गयी, विमलवाहन' ने पशुओं पर शासन करने की कला सिखायी। यह सात कुलकरों की कृतिस्व-कथा है।

माठवें कुलकर के समय मे एक नधी बात हुई। इससे पहले माता-पिता अपनी युगल-सन्तान की जन्म देते ही अपनी देह छोड देते थे। वह नियम संग ही गया। जीवित माता-पिता ने सन्तान की खोडों से देखा तो अयभीत हुए। तब 'चक्षुक्मान्' कुलकर ने सन्तान को स्नेह से देखने और पालने-पोसने का भाव उत्पान किया। अगले-अगले कुलकरों ने सन्तान को नामों से पहचानने की पढित बतायी, रोती सन्तान को प्यार से चूप कराने की विधि बतायी। सन्तान का मुख देखकर, हर्षित होकर, कुछ समय बाद ही माता-पिता का निधन हो जाने लगा। यह समय नौवें, दसकें और ग्यारहरें कुलकर का था ख़िनके कमशः नाम हैं यदास्वान्, अधिवन्द्र बीर चन्द्राम।

काल-चक्र तो मुमता ही रहता है। घरती और आकाश में परिवर्तन आये। भूम भीर छाना के सेल सुरू हुए। बारहमें कुलकर 'महदेव' ने उच्छी हवाओं से बचने का उपाय, मेम और जिंचुत से रक्षा, नवी पार करने की विका तथा यहाओं पर पहुँचने के उपाय बवावे। तेरहमें कुलकर के काल में उत्पत्ति के समय सन्ताय झिल्ली में लिपटी दिखाई देने लगी। मनुष्य के लिए यह नयी समस्या थी। तब तत्कालीन कुलकर 'प्रसेनजित्' ने प्रसा (झिल्ली) की शुद्ध करने की विश्व बतावी।

अन्त में जलन्त हुए चौदहवें कुलकर 'नाभिराज' । इन्होंने सत्तान-उत्पत्ति के समग्र उद्ध के नाभि-नास की काटने की विधि बतायी । यही नाभिराज ये भगवान ऋषभ के पिता ।

सोगसूमि का काल प्राय समाप्त हो गया। कल्पवक्ष भी बिल्कुल समाप्त हो गये। किल्तु नये-नये प्रकार के पेड-पौधे, पशु-पक्षी उत्पन्त होने लगे। तब नाभिराज ने प्रजा को आश्वस्त करते हुए इन सामान्य पेड-पौधों से जीवन-यापन करने की उन्हें विधि बतायी। साथ ही, विध-वृक्ष और औषधि-वृक्षों में अन्तर बताया तथा उनकी हेयोपादेयता की शिक्षा दी। वह नाभिराज कुलकर ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम गीली मिट्टी से बाली आदि पात्र बनाने की विधि तत्कालीन समाज को बतलायी।

इस प्रकार सृष्टि के भोग-युग के अन्त और कर्मयुग के प्रारम्भ की इस सन्धि-वेला मे नाभिराज ने मानव-समाज मे कर्मभूमि के उपयुक्त व्यवस्था का सूत्रपात किया।

अनुवासन भग करने वालों के लिए दण्ड-विधान की व्यवस्था कुलकरों के समय में इस प्रकार रही कि पहले पाँच कुलकर केवल 'हा।' कह कर नियमभग करने वालों को दण्डित करते थे—'खेद हैं कि तूने ऐसा किया।' अगले पाँच कुलकरों के समय में अपराध करने वाले को केवल यह कहकर दण्ड दिया जाता था—'गा' अर्थात् 'अब मत करना'। फिर अगले चार कुलकरों के समय में जिस कठोर-तम दण्ड का आविष्कार हुआ, वह था—'धिक'—धिक्कार है तुझ पर।

ये सब कुलकर ज्ञानी और कुशल व्यक्ति थे। समाज को स्थिर करने, उसे निर्मय बनाने, परस्पर की कलह को मिटाने, दण्ड-विधान और शासन-व्यवस्था चलाने के कारण इनके नेतृत्व को मान मिला।

आदियुग के मानव की इस स्थिति का, कुलकरों की परम्परा का, संकेत आज इतिहास की पुस्तकों में भी स्वीकृत है। 'भारत का इतिहास' भाग-1 में इतिहास-वेला डा॰ रोमिला थापर ने लिखा है

"विश्व की आदिम मानव-क्यवस्था का एक ऐसा युग था जब पुरुषो और स्मियों को किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती थीं। उन्हें सब साधन स्वय प्राप्त थे। घीरे-धीरे अवनित का काल आता गया। मनुष्यों में आवश्यकताओ, अभावों का उदय हुआ। कुटूम्ब की धारणा ने वैयन्तिक पदार्थों के समह को उत्प्रेरित किया। इस कारण विवाद और संबर्ध प्रारम्भ हुए, और तब नियम तथा विधान की व्यवस्था की आवश्यकता हुई। अतः निर्णंभ किया स्था कि एक व्यक्ति के हाथ में शासन और कुलों की क्यवस्था दी अथे जो स्थास-और निर्वयका समित्व से ।"

#### बादि तीर्यंकर ऋषभवेव

मोगमूमि की अवस्था समाप्त हो चुकी वो और कर्मभूमि का प्रारम्भ हो चुका वा । अक्ष और स्थी जलगं-असम उत्पन्त होते, और बसग-असम अपना जीवन-यापन करने के उपरान्त मृत्युको प्राप्त होते । राजतन्त्र ने भी नथा रूप से सिया वा । चौदहवें कुलकर 'राजा' नाभिराय के बाद समाज-स्थायत्या और शासन-तन्त्र को विकास की मंजिसों तक पहुँचाने का दाथित्व उनके एकसास पुत्र ऋषमदेव ने सिया । अयोध्या उनकी राजधानी थी । उनकी वो रानियाँ याँ— यशस्वती और सुनन्दाः। यशस्वती से भरत बादि सी पुत्र और एक पुत्री — बाह्री — उरक्त हुई । भरत इनमे सबसे ज्येष्ठ थे । हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं ऋषमपुत्र भरत के नाम पर निर्धारत है । इस' सबध में शिवपुराण और श्रीमद्भायवत मे भी उल्लेख मिलता है

> नाने पुत्रश्य ऋषभः ऋषमाद् भरतोऽभवत् । तस्य नास्ना स्विवं वर्षं भारतं चेति कीर्स्यते ।।

> > --शिबपुराण, अध्याय 37/57

येवां ससु महायोगी भरतो स्वेच्ठ बेच्छगुण आसीत् येनेव वर्षं भारतमिति व्यपविद्यन्ति ।

---श्रीमद्भागवत पचम स्कन्ध, अध्याय 4/9

ऋषभरेव की दूसरी रानी सुमन्दा की कोख से एक पुत्र बाहुक्ली,' और एक कन्या 'सुन्दरी', ने जन्म लिया।

सामाजिक सदर्भ में आजीविका के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर ऋषभदेव मानवजाति के महान् नेता बनै। कल्पवृक्ष तो नष्ट हो ही चुके थे, स्वतः उत्पन्न होने वाले धान्य भी जब दुर्लभ हो गये तो प्रजा ब्याकूल हो उठी।

"महाराज, हम नाश के कसार पर सड़े हैं। हमारे सामने प्राणो का संकट उपस्थित है। हम भूखे हैं। हम क्या खारों ?" प्रजा ने सामृहिक प्रार्थना की।

''तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने सोच लिया है," ऋषभदेव बोले । "देखो, यह पृथ्वी विश्वधारा है। सारे विश्व को पाल सकती है। यह अन्नपूर्ण है। मैं बताता हूँ कि 'बीज' क्या होता है और घरती की परत को तीक्ष्ण सोक बाले फलके से खींचकर, 'कृष' करके, बीज किस तरह बोया जाता है। यही 'कृषि' कहलाती है। बाला इसी से उत्थन्त किया जाता है।" कृषि की खिसा देकर ऋषभदेव ने सुधा के मधंभार ऐसा का उपचार किया"।

और फिर, आस्मरका के लिए अस्त्र-सस्त्र चलाने की विका उन्होंने सिकायी। वस्तुओं के लेल-देन की विशव पद्धति बतायी। अनेक कलाओं की और साहित्य- रचना की विका देकर क्षकदेव ने मनुष्य के संस्कारों को जलात किया, संस्कृति की नींव काली। क्याकरण के नियम, छन्द वीर कावय रचने की विकि, वहसन, नृत्व, नाट्य-धिक्य, ढोल व्यवि वाचे बवाने की कता; सेमा-संवायन, बहुद रचने की प्रक्रिक्य, नगर और प्रवन की रचना, नाय-तोल की विक्रि खादि 72 कवाओं जादिनाच क्र्यक्षेत्र ने व्यवन वह पुत भरत को सिकायो। छोटे पुत्र वाशुवली को विक्षेत्र कप से स्त्री-पुक्षों और पशु-पित्रयों के गुभों की पहचान, बृध-प्रजाम समय का जान, गणित और व्योतिष की विद्या में नियुच किया। अपनी पुत्री वाह्यों के लिए लिपि का वायिक्यार किया। कहते हैं, इसीतिए वह बाह्यों लिपि कहनायी। पुत्री सुन्वरी को वक विद्या तिलामी, उसे स्त्रियों की 64 कलाओं में नियुध बनाया। तभी से यह सब जान, ये सब कलाएँ और ये सब विल्प-विद्याएँ मायव-समाज को उत्तराधिकार में मिली हुई हैं।

जित (युड), मसि (लेक्नन), कृषि (बेती), वाणिक्य (व्यापार), विद्या (शास्त्ररचना, नृत्य-गायन आदि) और शिल्प (हस्तकला, चित्रांकन आदि) आजीविका के लिए उपयोगी इन छह कर्मों की शिक्षा देने वाले; समाज, राज्य और ससार की व्यवस्था का रूप निर्धारित करने वाले ऋषभदेव, योगविद्या के भी आदि-प्रणेता थे। सयम, तप, त्याग एव व्यान की एकायता से किस प्रकार अली-किक सक्तियों का विकास होता है, मन की राग-द्वेष की प्रवृत्तियों से किस प्रकार 'कर्मों' का बन्ध होता है और किस प्रकार सबम द्वारा, राग-द्वेष के त्याग द्वारा आत्मा कर्मबन्ध से मुक्त होकर मोक्ष का अविनश्वर सुख प्राप्त करती है, इस सबका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और जन्म-मरण के सागर को पार करने का 'तीयें' निर्माण किया। ससार की क्षण-मगुरता की अनुभूति उन्हें किस प्रकार वैराग्य के पण पर ले गयी थी, यह घटना जत्यन्त बोध-काएक है।

एक दिन इन्द्र द्वारा लायी गई स्वर्ग की एक अश्रतिम रूपसी अप्सरा नीलाजना, महाराज ऋषभदेव की सभा में नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही थी। संगीत के आरोह-अवरोह पर, नृपुरों की मधुर क्वनि के साथ मनोहारी लयो पर विरक्ते पग; भावो के अनुसार मियाओं का मनमोहक प्रदर्शन, नृत्य की लुभावनी मुद्राओं पर मत्रमुख होकर साण सभा रूप, रस और कला की लहरियो पर तर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा चटा कि नीलांजना की नृत्यसम्म काया, छाया की तरह विलीन हो गयी। नृत्य की चमत्कारी प्रिमा और स्वरों की तेज सहरियो पर विरक्ती नृत्यममा नृत्य की चाल में एकाकार हो गई है। दर्श के यह नहीं सोच नाये कि तरमों की द्वाता में नीलांजना नहीं है। केवल ऋषभदेव यह जान गये कि नृत्यसभा को समंग रखने के लिए इन्द्र ने नीलांजना की एक दूसरी प्रतिच्छित नृत्यसभा के उस सहस्राध क्षण के पदयाप पर लाकर सही कर दी है वहाँ से वह पहली अप्सरापृति विलीन हुई थी। राजा ऋषभ ने सोचा, "कस यही है हारीर का कमें? यही है

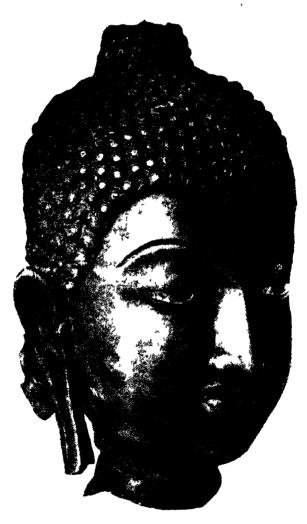

1 श्रकोटा से प्राप्त ऋषमदेव की कास्यमूर्ति का शिरोमाग [बडीदा सग्रहालय]

भौतित को अवस्ते ? निरम कातन्य के भ्रम में कंचन-सी कावा की यह सम्बर्धकृत्ता ? इस प्रकार आतुं पूरी होने का क्षण जब अवानक जा जाता है ती जीवन में किर इस लक्ष्या, त्यांग, साधमा जीर सारमंख्यान का जवसर कही रह जाता है जो निवरित का सनन्त जीर समर सुख देता है ?"

महाराज ऋषभदेव सिहासन से उठे तो राज्य-स्थान का संकरण कर चुके थे। किर अपने ज्येक्ठ पुत्र कारत को राज्य-सार समलवाया, बाहुक्ली को युवराज के क्रम में चोवनपुर का राज्य दिया, बन्य 99 पुत्रों में राज्य की सीमाएँ बाँट दी और स्वय प्रम कुछ छोडकर, वस्त्र और बाग्र्यण स्थायकर, निर्मेण्य होकर, वन मे समम और सपस्या की सामना के लिए निकल पड़े।

तीर्थंकर ऋषभटेद ने कठिल तथ के द्वारा खारिसक बल प्राप्त करने के लिए कई-कई महीने सपवास किये, तिराहार रहे। गह-त्यान के बाद और स्वय अवजित होने के उपरान्त एक वर्ष तक वे भोजन नहीं कर पाये क्योंकि जिस प्रकार का. जिस विधि से. आहार प्राप्त होने पर उसे बहुण करने का सकल्प वह से चके वे वह परा नहीं हो पा रहा था। मृति ऋषभ प्रतिदिन आहार के लिए मौन भाव से निकलते और निराहार लौट जाते । लोगों ने विविध प्रकार का भोजन उनके सामने प्रस्तत किया, किन्त उनका सकल्प किया हवा आहार नहीं मिला। इस प्रकार एक वर्ष तक उनके निराहार रहते के उपरान्त इक्ष्याकृषण के राजकृमार श्रेयास, पर्वभव के स्मरण दारा, जब गन्ने का रस लेकर खडे हुए और आहार के लिए ऋषभदेव का आवाहन किया. उन्हें पडमाहा. तब इच्छित विधि परी होने पर उन्होंने आहार लिया । इस मध्र पेय इक्षरस के लेने की पूण्यतिथि 'अक्षय तृतीया' के नाम से प्रचलित है। इस विकट तपस्या का लक्ष्य था दढवती. आत्मजयी बनकर वह ज्ञान प्राप्त करना जिससे आत्मा, परमात्मा, जीवन और जनत के सारे रहस्य खल जाते हैं, जिससे मत, भविष्य और वर्तमान की सभी अवस्थाओं का, सभी पदार्थों का, एक साथ वह पूर्णज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे 'केवलज्ञान' कहते हैं। उन्होंने अनभव किया कि सयम और योग की साधना से कमी के बन्ध कटते हैं। वहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने से ससार के सभी प्राणियों की रक्षा होती है, समाज का कल्याण होता है। त्याग बौर तपस्था में रत होकर बात्मध्यान करने से प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की वह अवस्था प्राप्त हो सकती है जहाँ आत्मा शब्द कप में अनन्त सुक और अनन्त ज्ञान की दशा में अजर-अगर हो जाती है।

घ्यान, तपस्या और योग-साचना के अन्तिम चरण में भनवान् वादिनाथ कैसास पर्वत पर विराजमान थे। वहाँ से ही उन्होंने समस्त कमों का क्षाव करके मोक प्राप्त किया—जीवन और भरण की परम्परां को सदा के शिए काट दिया। ससार-साचर की पार करके उन्होंने दूसरों को भी वध्यात्म-साचना और मोक्ष-प्राप्त का मार्ग दिखा। इसीसिए तो वह बादि तीर्वकर कहलाए। केवलज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त, अनुभूत धर्म का उपवेश देने के लिए तीर्थ-कर ऋषभदेन दूर-दूर तक विद्यार करने लगे। उनका धर्मचक प्रवृतित हुआ।

धर्मवक की रूपाकार देने की कथा ऋषभ-पुत्र बाहुबली के जीवन के साथ सम्बद्ध है। भारतीय पुरातत्व के इतिहासकार जॉन मार्थाल ने अपनी पुरतक— भाइड इ तक्षक्रिला' में लिखा है :

"धर्मं का उपदेश देते, विहार करते हुए भगवान ऋषधदेव जब तक्षित्रसा (पोदनपुर) पहुँचे, उस समय वहाँ भगवान के छोटे पुत्र बाहुबली राज्य करते थे। भगवान ऋषधदेव सध्या समय तक्षशिला पहुँचे और उसी समय ध्यान में लीन हो गये। बाहुबली को उनके आगमन की सूचना देर से मिली। प्रात काल जब बाहुबली अपने राजसी दलबल से सुसज्जित हो भगवान की बन्दना के लिए वहाँ पहुँचे तो देखा कि बीतराग, मोहमुक्त भगवान वहाँ नहीं थे। बहुत पश्चात्ताप हुआ बाहुबली को। तीर्थंकर भगदान के पधारने की याद से, उनके धर्म के छपकारी 'तीर्थं' को प्रतीक कर में प्रतिष्ठित करने के बिचार से, बाहुबली ने 'धर्मचक्र' पहली बार तक्षशिला से स्थापित किया।"

यह है चरित उन तीर्थं कर आदिनाथ का जो पुरुषार्थ के आदिजनक हैं, जो प्रथम तीर्थं कर जिनेश हैं, जिन्होंने पहली बार सामाजिक व्यवस्था के विधि-विधान निर्धारित किये, जो धर्म के सचालक हैं, और जो इस युग में अवतरित होकर ससार का कल्याण करने वाले परम गुरु हैं।

स्रावि युवव, भावीश जिन, आदि सु-विधि करतार । सरम-वृदग्धर, परमगुर, नमो आदि-अवतार ॥



#### भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार

#### वह के अनुका विस्फोट

तीर्थंकर आदिनाथ जब राज्य-स्यागकर प्रवज्या की ओर उन्मुख हुए थे, तभी उन्होंने भरत को राजधानी अयोध्या का राज्य देकर, बाहुबली को युवराज घोषित कर दिया था और उन्हें पोदनपुर का राजा बना दिया था। भरत के शेष भाईयों को भी अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व प्राप्त हुआ था।

एक दिन राजिंव भरत राज्य-सभा मे बैठे हुए थे कि एक के बाद एक, तीन सदेहवाहक आये और हृदय की आनन्दित करने वाले समाचार देते गये । धर्मा-धिकारी पुरुष ने आकर समाचार दिया कि भरत के पिता, आदिनाथ, को केवल-ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह उनकी साधना और तपस्या की सिद्धि थी। 'भगवान् आदिनाय अब जन-जन को धर्मोपदेश देने के लिए विश्व मे विहार करेंगे, उनके धर्मचक का प्रवर्तन होगा' यह विचारकर भरत प्रमुदित हए । मन ही मन उन्होने भगवान को प्रणाम किया। तभी राज-प्रासाद का प्रमुख संदेखवाहक था उपस्थित हुआ। उल्लास के कारण उसकी बाणी मानो सँभाले में नही आ रही थी। उसने समाचार दिया: "महाराज, आपको पुत-रत्न उत्पन्न हुआ है।" सन्तान का मुख देखने के लिए भरत अधीर हो गये। पितृत्व की साध पूरी हो गई। राज्य-लक्सी का वरण करने वाले नन्हें-से राजकुमार के प्राद्मीय ने प्रजा के सामने राग-रग का अद-मृत बदसर उपस्थित कर दिया। समाचार के आनन्द की महाराज भरत अभी आत्मसात् कर ही रहे वे कि आयुक्तकाला का अधिपति हर्षोन्मत-सा जाया, यह निवेदन करने कि मामुबधाला में बकरत्न प्रकट हुवा है। यह भरत के बक्रवितरव का चिल्ल था। एक क्षम ने ही भरत की करपना में अपने राज्य की सीमाएँ चारों-विशाओं को सम्पूर्ण क्य से क्याप्त करती विसाई देने लगीं।

पिता का केवसकान 'बमें' पुरुवार्व की सिद्धि की। चक्ररतन 'अर्थ' पुरुवार्व की

उपलब्धि का दोतक था, और पुत्र की उत्पत्ति 'काम' पुरुवार्य की अधिकांकित थी।

तीनो ही घटनाएँ महत्त्वपूर्ण थीं। भरत के मन में कुछ क्षणों के लिए संकल्प-विकल्प हुआ कि पहले किस सीभाग्य की अभ्यर्थना करें। सीचा, तो यही निर्णय किया कि सबसे पहले भगवान आदिनाय के समवसरण में जाकर केवलज्ञानी प्रमु की पूजा की जाये जो पूज्य पिता भी हैं। 'घमं' जो चौबे और सर्वोच्च पुरुवार्थ 'मोक्ष' का साधक है, वही सर्वप्रथम वन्दनीय है। भरत ने जाकर तीर्यंकर भगवान की अर्थना की, उनसे धर्मोपदेश सुना।

उसके उपरान्त वह राजप्रासाद मे गये। प्रसूति की शुचिता और शोभा से प्रसन्न-वदम अपनी वल्लभा स्त्रीरत्न सुभद्रा की गोद में खेलते पुत्र का मनोरम मुख देखकर भरत पुलकित हुए। नगरी पुत्रोत्सव की रग-शाला बन गई।

तत्पश्चात् वह गये आयुषशाला मे। वहाँ दैवी-प्रभा से दीप्तमान् चकरत्न की पूजा की—पुण्य-प्रताप का वरदान जो विषव की विजय-यान्ना का सन्देश-वाहक था और जिसकी सार्थकता को भरत अपने पराक्रम से प्रमाणित करने के लिए उद्यत थे। चक्रवर्तित्व का वह प्रेरणा-प्रतीक पूजनीय था।

धीरे-घीरे आयुधशासा मे अन्य रत्न भी दृष्टिगोचर हो गये—छत, दण्ड, असि आदि।

जिस प्रकार तीर्थं कर को जन्म से ही तीर्थं करस्व प्राप्त होता है, किन्तु उसे स्याग, सयम, साधना और तप से कर्मबन्ध का नाश करना पडता है क्यों कि मोझ स्वय-सिद्ध उपलब्धि नहीं है, उसी प्रकार चकरत्न की प्राप्तिमान्न से ही चक्रवर्तित्व प्रतिष्ठापित नहीं हो जाता। उसे अपने प्रभाव, पराक्रम और दिग्विजय के प्रयास द्वारा सार्थं क करना होता है।

ससार के सभी नरेशों को अपनी अधीनता में करने के लिए और विश्व की धरा एवं सम्पदा पर अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए भरत ने अपनी बसस्य सेना, राजाओं के दल-बल और लाखो-करोड़ों अपनी, हाधियों, रचों और वाहनों के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। चकरत्न आगे-आगे चल रहा था कि चक्रवर्ती की विजय-कामना के प्रति किसी को भ्रम न रहे। दण्डरत्न भी साथ-साम था कि यदि कोई विरोध करने का साहस करें तो विनाश का प्रतीक वह दण्ड उसे परिणाम के प्रति आतंकित रखें।

नियम था कि जहाँ-वहाँ से चक्र निकले वहाँ-वहाँ के अधिपति और नरेश चक्रवर्ती को नमस्कार करें और उसकी शरण से आते जायें। इन राजाओं के नगर, ग्रास और भूखण्ड चक्रवर्ती के साम्राज्य के अध बनते चले जायें। चक्रकों जो रोके, भरत की सेना से युद्ध करे और परिणाध भोते।

जहाँ जहाँ भरत का चक्र घूमा, धरा स्वयमेव विजित होती गमी। विरोधी पराभूत होते चले गये। पूर्व मे अनेक बन-प्रान्तरों की पार करने के छपरान्त गगा वन्नी संबंधित के के बोरती जा रही थी।

ं दिक्तिका के अस्तिम चरण में विश्ववार्थ पर्वत के अध्याधल शिखर की ओर क्रम बहा हो ग्रहाराक भारत के यन में विकित सामांका बती कि पर्वत के शिक्षर को बीर कर सड़ी हुई किसारे की शिलाओं वर वह अपने दिक्किया के पराक्रम की वक्ति अपने हाथ से उत्कीर्ध करें। सरत ने सोबा-"सक्सी बंबल है, कासान्तर में कीन इसे देखेगा । किन्त कीति और यहा जिरस्थायी हैं । यदि इन अतन्तकाल तक अक्षय रहने वाली शिकाओं के वक्ष पर मैं अपनी कीर्ति एक्डी में कर वें तो मेरे महिलीय शौर्य की यह गाया असर हो जायेगी।" अनिवंचनीय उत्साह से भरे भरत शिला के एक भाग तक जब पहुँचे तो देखा वहाँ कहा लिखा हवा है। वह किसी नरेश की प्रशस्ति थी - चक्रवर्ती नरेश की। भरत को आश्वर्य तो हुआ किन्तु सोवा कि अतीत में कोई राजा हजा होगा जिसे चक्रवर्ती मान लिया गया होगा। शिला का विस्तार बहुत बड़ा था। सोचा--'आवे के किसी भाव में अशस्ति लिख दंगा'। भरत आगे बढें । देखा. कुछ लिखा हवा है-फिर किसी वक्रवर्ती का नाम। भरत तीव्र व्याक्लता की स्थिति मे आवे बढते गये किन्त कही कोई सिला-पट ऐसा नहीं मिला जिस पर किसी चक्रवर्ती की प्रशस्ति न लिखी हो । भरत हतावा हो कये । किन्त, हारे नहीं । अपनी प्रमस्ति तो लिखनी ही थी, सो इस परम क्रतापी चक्रवर्ती ने किसी एक पर्ववर्ती नरेश की प्रशस्ति को बकासण्ड से घिस-घिसकर मिटा दिया. शिला-लण्ड की चिकता कर दिया और हीरे की खैती से अक्षर उकेरने प्रारम्भ किये। मन मे तब लाखना की यह गूँज नहीं उठी होती ? - "देख तो रहा है त भरत, कि इस धरा पर तक्क्षे पहले कितने असस्यात चक्रवर्ती हो गये हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने अहं को तष्ट करने के लिए अपनी प्रशस्ति यहाँ उस्कीयं की है। उनको तो लिखने का स्थान भी मिला है, किन्तु तु ऐसा कि दूसरे की प्रशस्ति को मिटाकर अपने सहकार के नश्बर अक्षर सकेर रहा है।"

नि.सन्देह भरत ने प्रशस्ति मे मान वही लिखा—जी यदार्य था। अनिगनत महान् यशस्त्री यथार्थों के समुद्र के बीच मे कीर्ति की छोटी-सी बूँद:

"स्विस्ति थी। इक्ष्वाकु वदा करी जाकाश का चन्द्रपा और बारो विशाको की पृथ्वी का स्वाही में अरत हूँ। मैं अपनी माता के सौ पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र हूँ। थीमान हूँ। मैंने समस्त विशाषर, वेन और भूमिनोबरी राजाओं को वशीसून किया है। प्रवापति भगवान वृष्यदेव का पुत्र हूँ, मनु हूँ, मान्य हूँ, सूरवीर हूँ, पविक्र.हूँ, उस्कृष्ट कुन्नि का भारक हूँ, करमश्रारीरी हूँ, वीर हूँ, इस

युग के पक्रवितयों मे प्रथम हैं। इसके अतिरिक्त मुझ विजयी ने विन्यिजय के समय समस्त पंथ्वीकण्डल को अपने पराक्रम के चेरे में बौध सिका है। जिसके जस और यस में बसने वाले अठारह करीड कोडे हैं; जिसकी विजयी सेना में चौरासी बाब महोत्मल हाबी हैं: जिसकी दिन्यजब के समय सेवा की चुसर चूल ने चारों और उठी हुई समस्त दिशाओं और आकाश की आण्छादित कर दिया है: चन्द्रमा की कलाओं के समान जिसका निर्मेल यहा समस्त दिखाओ में व्याप्त है, जिसका कीतियान कुलपर्वती के मध्यभाग में बसे देवता बारबार करते हैं: दिश्वजय के समय तीवगामी चक्र के पीछे-पीछे चलने से जिसकी थान्त सेनाओ ने हिमवान पर्वत की तराई का उल्लंबन कर दिशाओं के अन्त भाग में विश्राम किया है; जो श्री नाभिराय का पौत्र है, श्री वयभदेव का पूर है, जिसने छह खण्डो से सुशीभित इस समस्त पृथ्वी का पालन किया है, जो समस्त राजाओं की जीतनेबाला है-ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी को नम्बर समझ-कर जगत में भैसने वासी अपनी कीर्ति को इस पर्वत पर स्थापित किया है।" भरत ने प्रशस्ति उकेरकर जब उसका बाचन किया तो उसे उसकी गरिमा पर सन्तोष हुआ । पूराणकार कहते हैं कि चक्रवर्ती के गौरव को मान देने के लिए देवलाओं ने आकाश से पूरुप-वर्षा की ।

दिग्विजय की सम्पूर्णता अब सामने थी। पृथ्वी की परिक्रमा समाप्ति पर थी। अयोध्या मे प्रवेश करने से पहले भरत ने कैलाश पर्वत पर जाकर घर्मतीयें की महिमा से मण्डित परम वीतराग प्रमु आदिनाथ के दर्शन किये, उनकी उपासना की।

चारो दिशाओं में फैले ससार की दिग्विजय के उपरान्त भरत का विजय-चक, सफलता के गौरव से दीप्त, वापस अयोध्या की सीमा तक आ पहुँचा। नगरवासी उमड पड़े स्वागत के लिए। दुन्दुभियों की ब्वनि में शब्द को गये। चकरत्न परकोटे को पार करना ही चाहता था कि अचानक रुक गया। 'कोई कारण नहीं कि चक रुके।' भरत ने बारबार सोचा—'चकवर्ती का चक तो शकता ही नहीं, जब तक अवरोध सामने न हो।'

"मैं तो विश्व-विजय कर चुका, फिर चक्र को कुठित करने की घुण्टता किस देव-दानव, मन्त्र-तन्त्र की है? चक्रवर्ती का चक्र तो रकता नहीं, रुक ही नहीं सकता। फिर यह दुर्घटना क्यो ?"

सरसराते बाण की तरह सेना मे, कटक मे, नगर मे, जन-जन की जानकारी मे, कार्नी-कान सूचना पहुँच चुकी थी कि अरत का चक्क रुद्ध हो गया। अयानक निस्तक्ष्यता। मन्त्री अयभीत हुए। वह कुछ न बता पाये, तो नैमित्तिकों, ज्योति-वियों का बाह्यान हुआ। निमित्तज्ञानी ने बताया

 भाईकों को बाँए प्रोक्तपुर में बैठी बाहुबली का क्यान रहा ही नहीं क्योंकि के तो समे भाई हैं, भरत के भावनतिस्त्र की प्रतिका के सहमाधी। सेकिन मेही, जब तक माई अपने-अपने राज्यों को जापके साम्राज्य की मधीनता में निसीन नहीं कर देते, तब तक दिन्तिकर पूरी नहीं होती।"

. ''ठीक सो है'', जरत ने कहर । ''इतनी बड़ी विन्यजय के जवसर पर मुझे स्वयं ही कमने सार्ध्यों को कलाना चाहिये था। कोई बात नहीं, सब लिखे देता हैं।''

दूत वकवरीं का पत्न लेकर आईयों के पास पहुँचे। 99 भाईयों ने निर्णय किया कि वह पराभीनता स्वीकार नहीं करेंने। ने किया में किया नहीं करेंने। ने किया सरकास सीर्यक्रर सादिनाथ के समयसरण में पहुँचे और चरण-कर्यका करके निवेदन किया—"प्रभो। सरत हमें अपनी आज्ञा में बॉवकर हमसे प्रणाम करवाना चाहता है। वह आपके दिए हुए राज्य की अपने वश में करना चाहता है। हम प्रणाम करेंने तो नेवल आपको ही, अन्य को नहीं। मरत के मन में और अहंकार और लीम उत्पन्त हो गया है।"

भगवान ने करुणा-पूर्ण वसन कहकर सालवना दी ' "भरत का पुष्य जब तक प्रवल है वह राज्य करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। तुम लोग अपने मन से कोध, मान, माया और लोभ का परित्याम करो। तुम्हारे मन मे घर्मभाव जगा है। ईव्यों को छोडो।"

> तवलं स्पर्धेया, दश्वं यूर्वं धर्म-महातरो । वया-कुबुममम्सानि यसम्बुक्तिकलप्रवम् ॥

द

— छोड दो स्पर्धा; उस धर्मरूपी महाबृक्ष का आश्रय लो जिसमें दया के फूल खिलते हैं जो कथी म्लान नहीं होते, और जिससे मुक्ति का फल प्राप्त होता है।" धर्मी-पदेश सुनकर समस्त 99 सहोदरों ने मुनिवृत ग्रहण कर लिया।

उघर भरत का पत्न लेकर अश्वारोही नायक पोदनपुर पहुँचा। अनेक द्वारपासों को सूचना देते हुए, महाराज भरत के पत्र की राजमुद्रा विकाते हुए उसने बाहुबली के सभागृह मे प्रवेश किया। शुक्रकर प्रणाम किया, भरत का पत्र विया और विनश्च-भाव से बाहुबली की भाव-मंबिसा को देखता रहा। फिर बोला.

"मुझे कुछ मीसिक निवेदन करना है, प्रमु।"

"कहो, क्या कहना है ?" बाहुबली ने कहा । साथ ही, पूछा---

"विग्विजय की बाता से श्रम-श्रान्त मेरे अग्रज प्रसन्त तो हैं ? बहुत दिनों बाद उन्होंने हमें बाद किया। ठीक ही तो है, वह इतनी बढी पृथ्वी के स्वामी हैं। उन्हें बहुत जोगों की जित्ता रहती है। उन्होंने समस्त दिशाएँ वश में कर ली हैं। समस्त राजाओं की जीत लिया है। अब तो कोई जिन्ता सेच नहीं रही है म ?"

दूत बोला--- "महिमामय, आपका प्रश्त बहुत सार्थक है। आप दूरदर्शी है। चनवर्षी महाराज ने आपको निर्मालक किया है कि विभिन्नक पूर्णता की प्राप्त हो। ţ

हमां सोन तो स्वासी के अविश्वस्थ के अनुसार कहते हैं। वजनती में भी तिये और उचित आक्षा दी है, मैं उसे निवेदन करने सामा हैं। उसे स्वीकार करने का आकार वही होना काहिए कि उसके पीसे वार्ता मेजने वाले का नौरव मान्य है। वास्त्य का वचन है कि मुक्तन का जादेश किसी तर्क-वितर्क के बिता मान लेना चाहिये। करत इक्ष्याकुर्वस के ज्येष्ठ पुष्प हैं, भगवान ऋषमदेव के पुत्र हैं, राजाओं में प्रथम हैं, अध्यक्त अध्य हैं। उन्होंने देवों को भी बदा में करके उनसे प्रणाय करवामा है।"

सदेश-बाहक नायक बहुत चतुर था। उसने बाहुबली के चेहरे पर उभरने बाले भाव की छाया देखी, और इस आशका से कि कहीं वह कोई अधिय बात कहने का उपक्रम न करें, भरत के शौर्य को, उनकी शक्ति को, बसानना उनिस् समझा। उसने बात का कम बनाये रखते हुए कहा

"भरत चक्रवर्ती की शुरबीरता की माथा इस दिग्विजय के कारक खमर हो गई है। उन्होंने समुद्र में अपना अक्ष्यरच दौड़ा दिया। बारह योजन दूर तक जाने वाले उनके बाज ने महासागर में रहने वाले मागवदेव को केंपा दिया। विजयाई पवंत के देव को जीतकर उससे अपनी स्तुति करवायी। स्लेक्छो का राजा विरोध करना चाहता था किन्तु भरत के सेनापित ने अपने ही बल से हराकर, उसका धन छीन कर, उसे दास बना लिया है। हे आयुष्मन्, विश्वमान्य महाराज भरत अपने चक्रवित्व की प्रतिष्ठा आप तक पहुँचाकर आपको आशीर्वाद देते हुए यह आजा कर रहे हैं कि समस्त द्वीप-समुद्रो तक फैला हुआ हमारा यह राज्य विना हमारे भाई बाहुबली की उपस्थित के शोधा नहीं दे रहा है। ऐश्वयं वहीं सार्थंक है जिसे भाई लोग साथ-साथ भोगें। इसलिए आप चलकर उन्हें प्रणाम करें।"

दूत बाहुवली के भावों के ज्वार को परस रहा था। अब अन्तिम तर्क क्षेष था जो अकाट्य होना चाहिए। दूत ने स्वर को गम्भीर बनाकर कहा

"यदि कोई शत्रु प्रणाम न करे तो उससे दुख नही होता किन्तु यदि सच् फ्रांता आकर प्रणाम न करे तो यह कहीं अधिक दुखदायी होता है। आप प्रणाम करके उनका सत्कार कीजिये। इससे आपकी सम्पदाएँ बढ़ेंगी। भरत महाराज का चक-रत्न साथ चलता है, उसका कोई उल्लंबन नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध जाने का इसी कारण कोई साहस ही नहीं कर सकता। और, उनका दण्डरत्न विमुख नरेशों को वण्ड देता चलता है। देखिये, कितने मण्डलेहनर राजा इस वण्ड के कारण खण्ड-खण्ड हो गये हैं। आप विसम्ब न करें। चलकर प्रणाम करें। भाईयों के मिसन से संसार प्रलक्ति होगा।"

"रे पूर्ण", बाहुबली गरजे : "सू बोजे ही चला जा रहा है, और सुझे स्वयं पता नहीं कि नया अनमेंस कह रहा है ? यू सान्ति-और प्रेम की बात कर रहा है, या बक्त के प्रभाव की जो गराझीन बनाता है; या उस रणकरत्न की, जिसे सू भव सीर विनाश का सामय वेंगा रहा है है ते बुर्चुकि, नमा सू ग्रह नहीं जानता कि चक्र हो कुंग्हार भी जानता है और वह भी वण्ड का सहारा नेकर हैं, तेरा स्थानी श्री कुंग्हार ही है क्या, जिसके पान चक्र की है और बंग्ड भी है जोर क्या भी है को व्यव स्वामी की मिलांगा बना दिया। वह मुझसे मेरी पृथ्वी भी मिलां मींग रहा है। श्रवर तू बहु भी कह रहा है कि यदि में कामर प्रणाम कहें तो स्वामी से सम्प्रा पार्क्षण। रे बुर्खिहीन, अपने मूंह से अपनी बज़ाई और हुसरों की हीनता?"

दूत बाहुबली के इस आक्रोध को समझ रहा था। उसने निवेदन किया— "महाराज, आपकी बहुता में नहीं चाहता, किन्तु जिनकी क्रेचा आपके हित में है उन अग्रज की ओर से ही मैं यह कह रहा हैं।"

बाहुबली की स्कृटि में बल का गया। बीले, "एक बात सहकर तूं मानी थीं को ताब दे रहा है, तो साथ ही दूसरी बात कह कर तूं उससे पानी बास कर उसे गान्त करना चाहता है। तूं क्या इतना भी नहीं जानता कि इससे की अधिक खौलता है और छनछनाहट करता है ? बडा भाई नेमस्कार करने योग्य है, यह मैं मानता हूँ। किन्तु जो भाई गर्दन पर तलवार रखकर प्रणाम करवाना चाहे, उसकी अधी-नता कैसे सही जा सकती है ? बता तो—आदिबह्या भगवान ऋषभदेव ने राजा की उपाधि किसे दी ?"

"बीरवर महाराज भरत को, और आपको भी !"

''ठीक'' बाहुबली बोले, ''किन्तु अब भरत राजराजा बनना चाहता है, वह भी मुझे नीचा दिखाकर ? व्यर्थ है यह। रे दूत, पूछ अपने स्वामी से कि जिस घरालस्मी की पिता ने मुझे दिमा, जो मेरी वल्लभा है, उसका अफहरण करके वह मानी भाई की स्त्री को हरना चाहता है ? उसे लज्जा नहीं बाती ? समझ ने अच्छी तरह कि मुझे पराजित किये बिना वह मेरी पृथ्वी का भीग नहीं कर पायेगा।"

दूत ने अब अन्तिम परिणाम पर बर्तालाए को पहुँचाना उचित समझा, जैसा कि वह अपने स्वामी से सकेत लेकर आया था। उसने कहा, "सब तो महाराज, बुबक्षेत्र में ही महाप्रताणी चक्रवर्ती भरत इस समस्या का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"

"मूड़मति, वृत । मरत युद्धश्वेत को कसीटी बनाना चाहते हैं तो उसी पर मेरा और भरत का पराक्रम कसा जायेगा। जा, जाकर स्पष्ट कह दे।" बाहुबली के स्वर में गर्जना थी। क्षणभर स्ककर बोले, "तेरे दु'साहस की मैंने इसीलिए उपिक्षत किया कि तू बूत का कर्तका विसा रहा है।"

परिणाम यह कि दोनों भाइयों से ठम गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे। दोनों कोर की सेनाओं ने युद्ध के लिए क्ष कर दिया और आमने-सामने आ पहुँची। महानाचं की जार्यका से कस्त बोनों जोर के बुद्धिमान क्योकूद्ध मन्त्रियों ने क्लिकर संसाह की। "दो भाईयों की जानंति कात है। इसमें तीसरे किसी का नगर मुद्ध क्बो हो ? तेनाएँ क्वों मरें-कटें ? दोनों समर्थ हैं, जापस में टकराकर निर्धिय कर लें कीन अधिक बली है, कीन जीतता है।" युद्ध को सीमित करने का, सव्युद्धि को कोश्व और आवेश पर जिजय पाने का यह पहला अवसर था। उन्होंने भाइयों के सामने तर्क रखा:

"बुद्ध में ह्जारो-साखो सैनिक मरेंगे, एक-दूसरे को मारेंगे, देश उजडेगा तो क्या इससे इक्ष्वाकुवन का, दोनों भाइयो का, नाम ऊँगा होगा ? ऑहसा धर्म के प्रतिष्ठित्यक मगवान आदिनाय के होते हुए यह होगा ?" बात दोनो भाइयो को भी जैंच गयी। दो महाबिलयो के पारस्परिक बुद्ध के अभूतपूर्व दृश्य की कल्पना रोमांचक हो उठी।

दोनो पक्षो के राजा पिक्त बांधकर आमने-सामने इन्द्र-युद्ध की रमशाला में जाकर बैठ गये। दोनों आइयो ने अपने बल, अपनी सामर्थ्य, युद्ध-विद्या के कौशल और छिपी हुई शक्तियों की प्रयोग में लाने का निर्णय कर लिया है। एक प्रकार से अहिसक युद्ध का कम निश्चित हो गया। पहले दृष्टि-युद्ध, फिर जल-युद्ध और अन्त में मल्ल-युद्ध। और, दिगाओं की टक्कर का क्षण आ पहुँचा।

वृष्टि-युद्ध प्रारम्भ हुना । नेलों का तेज परस्पर टकराया । देखना था किसकी पलकें शुक्कर बरौनियों से अपने प्रतिपक्षी का चरण छूती हैं । बाहुबली जीत गए । उनकी सेना ने तुमुल हर्पनाद किया । अरल की आंखों के आंगे पराजय की कालिमा लहरा गयी ।

इसके बाद जल-युद्ध की बारी थी। बहुत विशाल सरोवर था—योजनो लम्बा-चौडा। दोनों महाबली योद्धाओं के योग्य। एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दौड़। जल में तरह-तरह के आसनो और मुद्धाओं के साथ सतरण की सामध्यें की चुनौती! और फिर, हथेलियों में पानी भर कर बौछार का प्रहार । बाहुबली पानी उछालते तो भरत का बक्त और चेहरा आकान्त हो जाता, आंखें धुनिया जाती। भरत जल उछालते तो बाहुबली के बक्त तक ही मुक्तिल से पहुँच पाता। बात स्पष्ट थी। बाहुबली की ऊँचाई भरत से कही अधिक थी। और, जल-युद्ध में भी बाहुबली की विजय घोषित हई।

पुनः आकाशमेदी जय-जयकार। दूसरी और भरत की सेना मे शमसान-सी नीरवता। भरत निराक्षा की सीमा पार कर, ज्वलन्त कोच की अग्नि-लीक मे सा गये। किन्तु अभी तीसरा युद्ध शेष था।

मल्लयुद्ध । बाहुबली की विशाल काया । विलब्ध मुजाएँ । मांस-पेशियों का बहुनों-सा उभार । भरत भी पक्ति के अवतार । दोनी दिग्ग बो की भिड़न्त से घरा कौर गई। मल्ल-युद्ध के कौशल ने दर्श को चिकत कर दिया । भरत, जैसे भी हो, इस दाब को जीतना चाहते थे । लेकिन, यह क्या ! पलक सपकते बाहुबली ने भरत को हथेलियों पर शुनाते हुए कथों से ऊपर स्टा लिया । अब क्या करें ? जमीन

पर पटक कर आहृत करने की करपना के मन विषक नया। सीचा, ये नेरे बहे चाई हैं, इन्हें अमीन पर पटकना क्या ठीक होवा? वीर, बीरे से हवेलियों को नीचे की बोर कुलाते हुए उन्होंने अरब को घरा पर उतार दिया। खब तो बहुनसी की सेना ने हवंक्शन से आकाश हिसा दिया। दूसरी और फिर मरबट का-सा सन्नाटा। तथी भरत के मन के स्मशान में हजार-हजार क्यालाएँ बू-बू कर उठीं। उसने घनीमृत कोय के बन्धाशत में अपना बन्ध कला दिया।

बक्रवर्ती का चक्र जब सूटता है तो वह विरोधी का सिर काटकर ही वापस आता है। 'हाय, भरत ने चक्र चला दिया !' तालों कच्छों का चीरकार।

चक केम से बाहुबली के सिर के पास पहुँचा। लेकिन, अचानक ही उसकी गति कक गई। उसने बाहुबली के मस्तक की तीन प्रवक्षिणाएँ की और वापस आकर स्थिर हो गया।

भरत अपने कोष्ठ के चरम बावेग मे यह भूल गये वे कि आज-लेवा यह चक्र अपने वशको पर नहीं चलता। भरत का अग-अग, रोम-रोम पराजय की यन्त्रणा में जलने लगा। कोच का नागमन अपने ही उद्धत अहंकार की शिला से टकराकरः अत-विस्तत हो गया।

बाहुबली ने अपने बडे भाई के पराजित, हताबा, अभिशस्त, उवास चेहरे को देखा तो हृदय पसीज कर आँखों में छलछला आया।

"इसी अहकार के दैत्य की सेवा करने के लिए भरत ने मेरे राज्य पर बाक-मण करना चाहा था? दो वीरों के आमने-सामने के क्यांक्स-युद्ध की मर्यादा भूसकर उसने चक्र का सहारा लिया? मेरे सिर को काट गिराने के प्रवस्त से नहीं चूका? घिक्कार है इस कोष पर, इस अभिमान और इस राज्य-सिप्सा पर!!"

वाहुवली ने प्रतिक्षा की कि राज्य छोडकर वह सम्यासी हो जाएंगे। वे वस में तपस्या करेंगे और उस रहस्य का पता लगाएने जिससे कोच पर विजय पापी जाती है, जिससे अभिमान को जीता जाता है, जिससे लोग को ने ने ने किया जाता है, जिससे सिर्फ करणा और प्यार का अमृतजल होता है जिससे आदमी के सूचे कण्ठ को सीचा जाता है। अपरिमित करणा से द्रवित होकर उन्होंने भरत की ओर देखा और वन की ओर चरण बसा विये।

अब पराजित, अधिकप्त, दीन और नितान्त निराश्चित भरत अपनी टूटती हुई देह-वल्लरी को किसके सहारे यामे ? उसने लपककर बाहुबली के चरण पक्क लिये। बाहुबली सक्काये।

"मह्या, तुम कन्नवर्ती हो। अपनी मर्यादा का ध्यान करो।"

"नहीं, नहीं, में चक्रवर्ती नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और तुन साम नहीं होने तो मेरा चक्रवर्तित्व किस काम का? कौन मुझे सहारा देखा?"

"अब नहीं भइया, मैं तो तीर्थंकर के पास भी नहीं का रहा हैं। स्वयं ही अपना

मार्गं बनाऊँमा । एकाकी ब्यान करूँमा । निरपेक्ष, निःसंग, स्वतन्त्र ।"

लगता है यह भी एक प्रकार के बहकार की वाणी थी, जिसने गुरू को ही नकार दिया। भरत के अनुनय-विनय को भी मान नहीं दिया।

तभी महामन्त्री का स्वर सुनाई दिया, "किस आवेग में जा रहे हो, बाहुबली? भरत की बात भी नही सुनना चाहते? पर, सोची तो, यदि तपस्या करोगे तो कहाँ करोगे? भरत की भूमि पर ही तो करोगे? यदि आहार लेना हो तो किस के साधनों का लोगे? भरत के ही तो?" इन शब्दों को सुनकर बाहुबली को शायद आकोश आया हो, और उत्तर देने की भावना भी जगी हो, किन्तु मन को दबाया, अपने को समझाया—"तपस्या के लिए जा रहा हूँ। कब्ट, सकट और मान-अपमान को सहना भी तो तप है। साधना ग्रही से प्रारम्भ हो।"

बाहुबली ने मानो महामत्री का स्वर सुना ही नहीं। चुपचाप चले संगे। दूर, धन में। अपने ही विचारों में मग्न। ब्यान और समाधि में दलचित होने के लिए।

इस प्रकार बाहुबली मुनि हो गये। और, पुराणो का कहना है कि उन्होने एक वर्ष का प्रतिमा-योग धारण कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा मे ब्यात करने की प्रतिज्ञा कर ली। ब्यान की इस उत्क्रब्ट मुद्रा मे जहाँ काया की सज्ञा का उत्सर्ग करना होता है उन्होने वर्ष मर इतना कठोर तप किया कि दीमको ने देह मे घर बना लिया, सौपो ने चरणो मे बांबियाँ बना ली, लताएँ शरीर पर चढ़ गईं, छिपकलियाँ देह पर चुमने लगी।

ऐसी अडिंग तपस्या ने बाहुबली के भीतर एक दीप जला दिया। किन्तु बाहु-बली के हृदय-श्रितिज पर साधना का वह प्रभात उदित नहीं हुआ जिसमें पूर्ण ज्ञान की किरणें फूटती हैं—जिसे केवलज्ञान कहते हैं, जो साधु को अहंन्त का पद देता है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है।

इधर, भगत ने विचार किया—बाहुबली प्रायः एक वर्ष से ऐसी धीर तपस्या में लीन हैं कि सारी पृथ्वी को छोडकर केवल उतनी ही धरा अपने लिए निश्चित कर ली है, जिननी पर पाँच के दो तलवे रखकर खडे-खडे ध्यान कर सके। न आहार, न जल, न सचरण, न कम्पन।

भरत का मन अपने भाई की इस असम्भव और अनहोनी तपस्या को देखकर रात-दिन चिन्ता मे ढूबा रहता। इतनी घोर तपस्या करने पर भी बाहुबकी को केवलज्ञान क्यो नही होता? उन्हें मोक्ष क्यो नहीं मिलता?

भरत अपने पिता तीयंकर ऋषमदेव की धर्मसभा में सये। प्रक्रम किया, "प्रभो । बाहुबली एक वर्ष का प्रतिमायोग घारण कर इतनी घनधोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हे केवलकान क्यों नहीं होता ? वो तलवों भर जमीन पर खड़े हैं। ऐसी तपस्या भला कभी किसी ने की ?"

भगवान् ऋषभदेव ने कहा---

"अरते, तुंन्हारे प्रस्त का उत्तर इसी तथ्यों में हैं कि बाहुबसी पाँच के दो तलेकों मर पृथ्वी पर खड़े हैं। बाहुबसी को केवलजान इसीसिए नहीं होंती कि उनके मन में एक काँटा है, काँटे की-सी कराव-है, एक काट्य है, कि जिस घरती पर उनके तलवे टिके हैं, वह घरती भी जाखिर है तो भरत की हीं। और यह घरती उस भरत की है जिसने इसके लिए युद्ध किया, जो चकवर्ती संज्ञाट है। और, उस बरती पर वे सड़े हैं। बाहुबसी की तपस्था के फूस की यह काँटा कुरैंच रहा है, और ग्रंह भी कि वह तुन्हारे मन के सब्लेश का कारण बने। जाओ, संबोधन करी।"

भरत की आँखें घर आधीं । धरावान आदिनाच की प्रणाम करने के उपरान्त भरत बापस बाकर सीचे राजभवन में नये । अपनी बहिनों-बाही और सन्दरी की सब बार्ता बतायी । उन्हें साथ लेकर बह चल पहें बीहर बन की और । पहेंचे ध्यान-मन्त बाहबली के चरणो तक । तपोवन का बातावरण देखकर मन्त्र मुख हो गये । परम शान्ति और आद्धाद के अलौकिक परिवेश में करणा और मैंशी की माब-ताजो ने चर-अचर के प्राणों को स्पन्तित कर रखा बा । हाथी और सिंह आत्मीय भाव से एक साथ बैठे हए थे। जिस हथिनी ने अभी-अभी शिक् को जन्म दिया था. वह स्वय तो एक भैस के शिशु का मस्तक सूँच कर उसे प्यार से अपना दूध पिला रही थी, और हथिनी के शिश के मूख को एक सिहनी छाती से विपकाये स्तन-पान कराने की चेण्टा कर रही थी। मेघों के गर्जन की लय पर मयुर नाच रहे थे और सपों की मण्डली कुण्डली मारे, फण उठाये झम रही थी । बहिनों ने देखा कि सैकड़ो कुक्कट सर्प चरणो के पास बांबियाँ बनाये शान्त भाव से बैठे हए हैं। हरी-भरी माधवी लताएँ, विप्पली लतिकाएँ, अवनी समस्त कमनीयता के साथ घेरे हुए हैं दिगम्बर साथ के पावन चरणों को, जवाओं को, मजाओं को । बहिनों की पूलका-थिल स्वय ही लता-सा बिस्तार पाती गयी। बढे आदर से, सुन्दरी और बाह्मी ने लताओं को हटाना शुरू किया। वे अपने शरीर पर उन्हें ओढ़ती चली गयीं। लेकिन भाई को तो स्पर्श का सबेदन ही नहीं । भरत भी सोख में पह यथे कि किस अतल साधना में लवलीन हैं बाहबली ! भला भावना की ऐसी बनौकिक स्थिति मे कोई शल्य कैसे प्रश्रय पायेगा ? कोई कौटा कैसे कसकेगा ? पर, भगवान आदिनाय ने जो कहा है, वह सर्वज्ञ की वाणी है। शल की कोई-त-कोई बनी, कभी-कभी अस्त-मृंहतं में कसक जाती होगी या सरसपाती हवा की कोई हल्की-सी लहर गुजा जाती होगी महामन्त्री का वह स्वर "बाहबली कहाँ जा रहे हो ? है कही ऐसी पृथ्वी जिस पर चक्रवर्ती भरत का अधिकार न हो ?"

भरत का सोच जितना गहराता, उनकी हथेली बाहुबली के दायें हाथ को उत्तनी ही द्वृतगति से सहलाती जाती । अब भरत के औं सू बाहुबली के जरणों का अनवरत प्रसालन किये जा रहे वे । सहसा ही व्यानस्थ बोगी की काया मे चेतना का एक मन्द कम्पन, रोमराजि में एक हुस्का-सा क्फूरण, बरोनियो का एक सान्त उम्मीलन, स्पन्तित हुवा। और भरत के उर में बसन्त के शत-सहस्र कूसी की सुरक्षि महक उठी।

तथी दोनों बहिनें - बाह्मी और मुन्दरी, हृदय की समस्त मगल-कामनाओं को

बाणी की मिश्री में घोलती हुई बोली

"बीरो, भइया हमारे, गज से नीचे उतरो।"

"किसने कहा? किससे कहा? मुझसे? मैं क्या हाथी पर चढ़ा हुआ हैं। दो तलवों भर धरा पर ध्यान करता रहा हूँ और ये वाणी कहती है, 'गज से नीचे उतरो!" मुनि बाहुबली के मन में बिजली-सी कौंध गई! समाधान उन्हें स्वय ही से प्राप्त हो गया। शब्दों के अर्थ की आवश्यकता नहीं पढ़ी। "सच मुच, भरत की पृथ्वी पर खड़े होने का सवेदन-शूल मुझे अहकार के गज पर उठाये हुये हैं ""

इसी बीच सुनाई पड़े भरत के शब्द

"मुनिराज, भरत का यह बकवितत्व तुच्छ है। आपकी इस तपस्या पर भरत के हजार राज्य निछावर हैं। आपको मैं नमन करता हैं।"

भरत की शान्त, गद्गद वाणी ने बाहुबली के मन को सुलझा दिया। उन्होंने बागे बढ़ने के लिए जैसे ही पग उठाया, वह बीत राग ध्यान के ऊँचे-से-ऊँचे शिखर पर एक क्षण मे पहुँचे गये। उन्हें केवलज्ञान हो गया। निर्वाण की ओर उनकी याता दुततर हो गई। तीर्थंकर आदिनाथ से भी पहले वह मोक्षगामी हो गये। यह मानव की आध्यात्मिक विजय का चरम-परम उत्तृग शिखर था।



### सम्राट् भरत . घनासक्त योगी

भरत की जीवन-यात्रा अनेक गहरे और अन्तर्बंधी अनुभवों के कुसुमित और कंटिकित मार्गों से गुजर चुकी थी। अहकार के अणु का विष्यसकारी विस्फोट वह देस चुके थे, सह चुके थे। अब वह चकवर्ती के कर्त्तंथ्यों का अनासकत भाव से पालन करने लगे। उन्होंने ऑहसा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बाह्मण वर्ण का निर्माण किया। यह चौथा वर्ण था। भगवान आदिनाथ शेष तीन वर्णों की स्थापना समाध्र-व्यवस्था की दृष्टि से पहले ही कर चुके थे। सारे रत्न, सारी सम्पदाएँ और सारे मोग अब वन्धन नहीं थे। मन अब राज्य-व्यवस्था के केवल मानव-कल्याणकारी पक्षों को स्वीकारता था। धर्म का मनन, आत्म-चिन्तन और समताभाव का दर्शन उलके जीवन और किया-कलाप में जन-मन को बब प्रत्यक्ष विवाई देता। 'भरत ची धर में ही वैराणी' की कीर्ति यथावं पर आश्रित थी।

पुराग की कथा है कि एक बार इन्द्र की समा में चर्चा चल पड़ी कि भरत क्षेत्र में वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट् मरत का बक्षोगान इपिलए हो रहा है कि नृहस्थ होते हुए भी वे अन्तरण से साधु हैं। राज-काज करते हुए भी वे कल्मव और अधुम भावों से दूर हैं। स्वर्ग के सुखों में रमण करने वाले देवों को यह कल्पना विचिन्न सगी। उनमें से एक देव का कौतूहल इतना उग्न हो गया कि उसने मनुष्य-सोक में जाकर स्वयं भरत की परीक्षा लेना उचित समझा। एक वृद्ध ब्राह्मण के इप में वह देव भरत महाराज के सामने का उपस्थित हुआ। पूछा---

"महाराज, आप चकवर्ती सझाट् हैं, राज-काज चलाते हैं, आरम्भ और पीर-बह का इतना बड़ा संसार आपकी अवक्या में चल रहा है, आपका राज-प्रासाद मोगों और उपभीनों की सुंविद्या-सामग्री से अरपूर है। आप इन सबके जीवे किया-शील हैं। फिर यह कैसे संभव है कि आप बिराजी हीं? संमा करें महाराज, इस असंगव बात की मानने का मेरा मन नहीं होता। ष्टरता न मानें, मैं इसका प्रमाण बाहता हैं।" महाराज भरत मुसकाये। उन्होंने अपने प्रधान अमात्य को बुलाया। वृद्ध विश्र की शका उसके सामने रखी और कहा

"इनका समाधान आप कर दें।"

विप्र ने विनम्न होकर कहा, "प्रश्न आपसे है, अनुभव आपका है, समाधान अन्य कोई व्यक्ति कैसे करेगा ?"

च कवर्ती फिर मूसकाये। बोले-

"आप बिन्ता न करें, विप्र । मैं अमात्य को स्वय ही सब बताने वाला था कि मेरे विषय मे आपकी शका का समाधान किस प्रकार करना है। आप कल प्रात काल इनसे इनकी कार्यशाला में मिलें। मैं इन्हे प्रमाण-प्रस्तुति की विधि बता देता हूँ।"

नगले दिन प्रात काल परीक्षक विष्र, जमात्य के पास पहुँचा। जमात्य ने पास खडे दो खड्गघारी सैनिको को बुलाया। वृद्ध बाह्मण से कहा—'विषवर, आप सामने देख रहे हैं, चौकी पर यह क्या रखा है ?'' बाह्मण ने बताया—''तेल से भरा कटोरा।''

"पूरा भरा है, या कुछ काली है ?"

"कुछ साली है।"

"तब, आप पास वाले पात्र मे से तेल उडेल कर इस कटोरे को पूरा भर लें इतना कि सारे कितारे डूबे रहे किन्तु एक बूंद भी अधिक न होने पाये कि बाहर छलके। कई की एक बाती भी जला लें।"

बहुत सावधानी से किन्न ने एक-एक बूँद डालकर कटोरा पूरा-पूरा भर लिया, बाती जला ली, और अपनी कुशलता पर प्रसन्न होकर बोला—"अमात्य महोदय, देखिये कितनी सावधानी और सतर्कता से मैंने कटोरा भरा है। एक बूँद की जगह भी अब खाली नहीं, और, एक भी बूँद गिरने नहीं पायी। बाती भी जल रही है किन्तु आपने मुझे जिस हेतु बुलाया उसके निषय में तो बताइये।"

"वही है यह विषय, विप्र ! आपकी सतर्क दृष्टि से मैं प्रसन्त हूँ। वही अब स्वय प्रमाण कोजेगी। ऐसा कीजिए कि यह कटोरा सावधानी से अपने हाथों में उठा लीजिए। आज आपकी वस्यथंना के लिए मैंने समस्त राज-प्रासाद की नाना प्रकार से साज-सज्जा करवायी है। अनेक प्रदेशों के सैनिक अपनी-अपनी रम-बिरगी बेश-भूषा में आपके चित्त को आक्षित करेंगे। प्रासाद-वासी आपको नाना प्रकार की वस्तुएँ मेंट में देने के लिए तत्पर मिलेंगे। प्रसन्तवित्त से आप उन्हें स्वीकार करते वलें। आप प्रवक्षिणा लगा आयें। केवल इतना न्यान रखें कि तेल की एक बूँद भी छलकने न पाये। बौर हथेलियों के कीशल से बाती की ली न बुझने पाये। बन्यथा इसमें बहुत विपल्ति है। ये जो असिकारी सैनिक आपके अगल-बगल चलेंगे, इन्हें मानूम है कि यदि तेल की एक बूँद छलकती है या बाती बुझती है लो

इन्हें क्या करना है। जाप जैसे ही प्रवक्षिणां से लीटकर वार्वेंगे और महाराज घरत के सम्बंध प्रासाद की शोमा का कर्जन करेंगे, जपने उपहारों का प्रवर्धन करेंगे, जापकी बंका का समाधान प्रत्यक्ष प्रकट ही जायेगा। उठा सीजिए कटोरा। यह माना जापके लिए अब वनिवार्य हो गई है। इसमें किसी और हे किसी छल की स्थान नहीं है। इस कार्य को कर वें।"

देव अब वचन-बद्ध था। दैनी-खमत्कार भी निषिद्ध का। एक-एक पग संभा-लता हुआ, कटोरे पर दृष्टि अमाये वह महल में चूमा किन्तु मन-ही-मन असिचारी सैनिकों की उपस्थिति से भातंकित रहा। वापस आकर सूर्यस्ति के समय वह सम्राट् के पास पहुँचा और प्रज्वलित कटोरा उनके पास रख दिया तो उस समय उसका भाव ऐसा या मानो सिंह के पजे से भाग बचाकर हिरण भाग लडा हुआ है।

"कहो, कैसी रही यात्रा, तुम्हारी, विप्रवर ?" महाराज भरत ने पूछा ।

"मैं विप्र नहीं हूँ," कहकर देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। बोला

"मुझे क्या पता महाराज, कि याजा क्या थी, कहाँ तक की थी, क्या साज-शृगार था, क्या-क्या वस्तुएँ उपहार के लिए प्रस्तुत थी । मेरा तो सारा ध्यान कटोरे पर और कटोरे में किनारो तक भरे तेल की एक-एक बूंद पर और प्रज्वलित बाती पर था। बहुत बडी विपत्ति के बीच मैंने अपने प्राणो की सुरक्षित रखा है।"

"शका का समाधान हुआ ?" महाराज ने पूछा।

"निश्चित रूप से हो गया" देव बोला। "आप सचमुच राजिं हैं। सारी भोग्य-सम्पदा के बीच आपका ध्यान केवल धर्म और आत्मा पर केन्द्रित है—जैसे मेरे प्राण कटोरे मे भरे तेल और बाती की लो के ऊपर अटके रहे। असावधानी के प्रत्येक क्षण में कर्मबन्ध का डर उपस्थित है यह अनुमूर्ति धर्म के केन्द्रबिन्दु से आपको डिसने नहीं देती।"

"यही सावधानी और श्रम, श्रमण धर्म है।" देव ने मन मे सोचा और कहा, "मेरी सब जिज्ञासाएँ शान्त हो गईं। आप चिरजीवी हो"

यह कहकर देव अकस्मात् विलीन हो गया।

भरत की वैराग्य-भावना दिन-पर-दिन प्रवल होती गई, उनका आत्मचिन्तन गहन होता गया। साम्राज्य अपनी सुवाद गित से चल रहा था। निरासक्त भरत अपने लक्ष्य की और बढ़ रहे थे।

प्रमुख्या का एक क्षण आता है जिसे काल-लब्बि कहते हैं। एक दिन महाराज भरत दर्पण के सामने खड़े वे कि उन्हें लिए में एक हवेत बाल दिखाई दिया ! "जीवन में जरा के, बार्चक्य के प्रवेश की अगवानी इसी दवेत पताका से होती है। जन्म-जरा-मृत्यु स्वाभाविक परिणमन है," परमार्थ में भरत की आस्था और अधिक बस्तवती हो गई।

भरत ने अपने पुत्त अर्क कीर्ति को राज्य-भार सौंपा, स्वय मुनिव्रत भारण किया, सयम-साधना की अपूर्व अमता फलवती हुई कि उन्हें उसी समय मन पर्ययक्षान ही गया—प्राणियों की मनोभायनाओं और विचारों का प्रत्यक्ष दर्शन । फिर केवलकान का सूर्य उदय हुआ और महामुनि भरत देश-देशान्तर में जीवों को कल्याणकारी धर्म का उपदेश देने के लिए विहार करने लगे। अन्त में, योगी भरत ने कर्मों का उच्छेव किया और वह मोक्ष की अवस्था में अविनश्वर आत्मक्षाम में स्थित हो गये।



खण्ड : दो

पुराकथा की इतिहास-यात्रा "उत्तरापथात् दक्षिणापथम्"

## चन्द्रगुप्त मीयं का उदय

चाणक्य की प्रतिभा का चमत्कार

आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का भारत।

प्राचीन बिहार के गोल्ल प्रदेश के चागक गाँव में एक सद्र-परिणामी आवक बाह्मण चणक रहते थे। उनकी परनी का नाम, ग्राम-निवासियों में, चणकेश्वरी प्रचित्त हो गया। इन पति-परनी के जीवन में आगन्द का अवसर आया। पुत्र उरपन्त हुआ। बालक ने माता का स्तन-पान करने के लिए ज्यों ही अपना मुँह लगाया कि बाह्मणी को एक विचित्र अनुभूति हुई। बालक के मुँह में पूरी दन्त-पक्ति मौजूद ! बालक का आकार-प्रकार और हिड्डयों का गठन भी देड़ा लगा। वह सबभीत हुई। उसने पति को पुकारा। पति ने देखा तो वह भी आश्वर्य-चिकत और दुखी।

उस दिन सीआग्य से ग्राम के पास के बन में एक श्रमण मृति आये थे, जिनकी वन्दना चणक कर चुका था। अपने पुत्र को गोद में लेकर श्राह्मण, मृति महाराज के पास पहुँचा और उन्हें बालक की बन्त पिंत दिखायी। साधु निमित्तंज्ञानी थे। बोले—"आयुव्यन् विश्र, तुम चिन्ता न करो। यह लक्षण है राजा बनवे का, यश कमाने का।" बस इतना कहा और मृति अपने घ्यान में लीम हो गए। बाह्मण ने आगे कुछ पूछना चाह्म किन्तु मृति को घ्यान-मग्न देखकर वापस घर आ गया। पत्नी को बताया। पत्नी कुछ समक्ष न पायी। "एक निर्धन अकिंवन बाह्मण का पुत्र राजा बनेगा, यह कैसे संभव हो सकता है?" श्राह्मण इस कल्पना से ही भवभीत हो गया। वह त्यानी-वती आवक था। "इस पुत्र का पालन-पोवण करते हुए इर खण में अब इसी चिन्ता में लीन रहूँचा कि मुझ नती बाह्मण के घर घोर आरम्भ और परिग्रह करने वाला, युद्ध और विजय के अभियानों के विक्वन्स का बेल "रववेवाला राजा-यस रहा है, जो इसी कारण अन्त में नक्ष्य बाग्नेया," बाह्मण, यन ही बल श्रीकता रहा ।

कोडा स्थिर-वित्त हुआ तो उसके मन में विवार उठा—"यदि इस बालक का राजयोग इस कारण है कि इसके पूरे वांत उगे हुए हैं, तो इस लक्षण को ही क्यों न मग कर दिया जाये? तब राज-योग खण्डित हो जायेगा और मेरे बर-परिवार की, मेरे पुत्र के सस्कारों की रक्षा हो जायेगी।" उसने पत्नी को विवि बता दी कि क्या करना होगा। पत्नी ने बलिष्ठ शिखु के दाँत धीरे-धीरे छैनी से जिसने प्रारम्भ कर दिये। जब सब दाँत जिसे गये, तो बाह्मण फिर मुनि महाराज को सोजता हुआ दूर एक वन में पहुँचा। विधिवत् नमस्कार करके प्रकन किया

"मुनिबर, राज-योग के लक्षणों को मैंने अपने बालक के मुँह में से समाप्त कर दिया। सब दौत नष्ट कर दिये, अब आप मुझे निश्चिन्त कीजिये कि मेरा पुत्र राजा नहीं बन पायेगा। "

"सुनो श्रावक", मुनि महाराज ने कहा। "दौत तुमने विस दिये, इससे वह नष्ट तो नहीं हुए। जडें तो अभी यथावत् हैं। हाँ, निमित्तक्कान अब यह अवस्य बताता है कि जिस बालक को राजा बनना था, वह स्वय तो राजा नहीं बनेगा, किन्तु राज्य की जडें जमवायेगा। राजा को अपने प्रभाव में रखेगा। चणी, तुम्हारा यह पुत्र चाणक्य कहलायेगा और अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, राजनीति के कौशल से, ससार को चिकत कर देगा, यशस्वी होगा।"

गुरू को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके ब्राह्मण घर लौट आया। अब उसके मन में यह आफ्नासन था कि पुत्र यदि यशस्वी होगा तो उत्तम है। राजा तो वह स्वय नहीं बनेगा किन्तु वह मन्त्री अवश्य बन जायेगा। ब्राह्मण लोग मन्त्री हुआ करते हैं। अच्छा तो यह भी नहीं होगा कि राज-काज के परिग्रह में इसका मन उलझे। स्वय राजा नहीं बनेगा, बस इसनी ही रक्षा है। वालक का नाम चाणक्य पड गया।

धीरे-घीरे बालक बढ़ता गया। पिता को यह देलकर सन्तोच हुआ कि घर में सम्पदा नहीं बढ़ रही है। निर्धनता ने पित-पत्नी के मन को सन्तुलित बना रखा है।

पिता की सम्पदा शास्त्र-ज्ञान थी, सो उसने बालक को गुरुओ से अनेक शास्त्र पढाये — धर्म, दर्शन, इतिहास, तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द आदि 14 विद्याएँ सिखायी। बालक अद्भृत ज्ञानी हो गया। घुरन्धर विद्वान होने पर पिता ने इसका विवाह यशोमती नामक एक बाह्मण-कन्या से कर दिया। यणोमती अपने पित की बुद्धि और शील स्वभाव से परिचित्त हो गई तो प्रसन्न मन से घर गृहस्थी में लग गयी। पित के बेडील शरीर को उसने अपनी आँखों में नया रूप दे लिया। घर में अभाव था, सो विपन्न होकर रहना सीख लिया।

यशोमती एक बार अपने भाई के विवाह के अवसर पर पिता के घर आयी।

<sup>1</sup> हेमबन्द्राचार्य कृत जिस 'प्रशिक्षान-चिन्तामणि' में बाणक्य की यह कथा दी हुई है, उसमें बाणक्य के आठ नाम गिनाए गए हैं—(1) बात्स्वायन, (2) मेहिलनाग (3) हुटिल का कौटिस्य, (4) बालक्य, (5) ब्रामिल, (6) पश्चिलस्वामी, (7) विष्णुक्त, (8) अहनुस्र ।

उसकी दूतरी बहुने भी विकाह में बाकी की। सक के पास सुन्दर करता जीर सूल्यवान वामुख्य के। वसोमती थी एक निर्धन ब्राह्मण की परनी। वहिनों ने मक्षीमती की निर्धनता की क्या उसके पति की क्रम-उपार्धन की वसमता बीर कुरूपता की हँसी उशाई। यहामिती ने विवाह के वे दिन मन मारकर काट विवे। दुःखी होकर जब यसोमती पति के पास लौटी तो उसने अपनी व्यवा-कथा उसे सुनाई। उसके ब्राह्मणों की ब्राप्ट कक नहीं रही थी। यायक्य ने तभी निर्दय कर निर्वा कि वह बांब से बाहर जाकर धन कमायेगा बीर सबकी दिला देवा कि उसकी क्या सामध्ये है। अभिमान और ब्रह्कार की माला भी काणक्य में उतनी ही थी, जितना बड़ा उसका कान।

बह नन्दराजाओं की राजधानी पाटलियुत पहुँचा । महाराजा महाण्यानन्द की दानजाला में प्रदेशकर वहाँ के पण्डितों को शास्त्रामं की चुनौती दी और सबको प्राजित कर दिया ।

बात मगध-सम्राट् तक पहुँची । प्रसन्त होकर उन्होंने चाणस्य को दान-शाला का प्रधान बना दिया। चाणक्य का यश और प्रमाव दिनोदिन बढता गया। युवराज चनानन्द को चाणक्य का अहकार. उसकी उद्धतता और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव पसन्द नहीं था। एक दिन युवराज ने दासी से सुना कि चाणका राज-सभा मे आकर स्वय महाराज के साली सिहासन पर बैठ गया। दासी ने चाणक्य से जब कहा कि सिहासन को छोडकर दूसरे आसन पर बैठें तो चाणक्य ने कहा--"इस पर तो मेरा कमण्डल रहेगा।" "तब इस तीसरे बासन पर बैठो", दासी ने कहा। "इस पर मेरा वस्त्र रहेगा, और उस अगले आसन पर मेरा यज्ञोपबीत, और उस आसन पर शास्त्र "दाप्ती से यह घटना सनकर सुवराज का कोस इस सीमा तक बढ़ा कि उसने चाणक्य की चोटी पकडकर उसे दानशाला से धक्के देकर निकास दिया । चाणक्य ने कृद्ध नाग की तरह अपनी चुटिया की कुण्डली खोल दी और प्रतिज्ञा की "मैं अब तक इस समुचे नन्दवंश का नाश नहीं कर दूंगा, शिखा की गाँठ नहीं बौधुँगा।" वह निकल पडा ऐसे होनहार बालक की खोज में जिसमें राजत्व के गुण हों, जिसके माध्यम से वह नन्दवना का उच्छेद करके नये राजवंश की स्थापना करे। नमे राजवंश की स्थापना के लिए आवश्यक था कि प्रारम्म से ही स्वय से प्रतिबद्ध व्यक्ति को राज्य-सचालन की क्षमता मे प्रशिक्षित किया जाये और उसके माध्यम से इतना सैन्य-बल एकत्र किया जाये कि नन्द राजा की बढ़-कौशल और नीति-चातुर्य के आधार पर सिहासन से च्यूत किया जा सके।

चागक्य चूमता हुआ हिमालय की तराई में पिष्पलीवन से बसे मौयों के गण-तन्त्र में पहुँचा, जहाँ के बासक प्रात्य-काली थे । वह गाँव के मुख्यिया के यहां ठहरा तो पाया कि गृहपति इस चिन्ता से ग्रस्त हैं कि उनकी वर्षवती पुत्री को यह दौहद या जन्तरंग इच्छा हुई है कि वह चन्त्रमा का पान करे। वाणक्य को अपनी बुद्धि पर विश्वास था। उसने मृह्यति को आवनस्त कर विधा कि वह उसकी पुती को अवस्य चन्द्रमा का पान करवा देगा। "चर्त यह हैं" वाणक्य ने कहा, "जो बालक उत्पन्न हो उसकी शिक्षा-दीक्षा और उसके अविष्य के निर्माण का दायित्व मेरे ऊपर ही रहेगा। मैं जब चाहूँ, बालक को इस उद्देश्य की पूर्ति के किए साथ ने जाऊँगा।"

गण के मयूरों के रक्षक मौर्य गृहपति ने वाणक्य की यह वार्त मान ली। उसने सीवा, जो व्यक्ति इतना कुशल है कि भेरी पुत्री को वन्द्रमा पिला देगा वह भेरे बालक के भविष्य को भी सुन्दर बनायेगा।

चतुर चाणक्य ने भी यह सोचा कि दोहद पूरा होने से पहले ही मदि प्रतिका करवा मूँगा तो गृहपति वचनबद्ध हो कार्येंगे। बाद मे ऐसी बात सामने रखूँगा तो वह घन-सम्पदा देने का विकल्प सामने रखेंगे और इच्छित उद्देश्य पूरा न हो पायेका भ

चाणक्य को ज्ञान हो गया कि जो श्रेष्ठी-पुत्री चन्द्रमा को पीने का दोहद पास रही है, उसके गर्म का बालक अवस्य ही प्रतापी होगा, और वही उसकी आशाओं के अनुरूप राजा बन सकेगा।

चन्द्रोदय होते ही चाणक्य ने गृह्यित की गर्भवती पुत्नी को छप्पर वाले कमरे में आराम से पीढे पर बैठ जाने को कहा। हाथ में जल से भरी थाली दे दी और कहा कि कूस की छत वाले झरोखे से जो चन्द्रमा दिखाई देता है वह जैसे-जैस थाली में आता जाये भगवान का नाम-स्मरण करती हुई वह चन्द्रमा को थाली में से धीरे-धीरे पीती वहे। जब समूचा चन्द्रमा पी चुके तो आँख बन्द करके लेट जाय। मन को बहुत प्रफुल्ल और प्रसन्न रखे। उसे अनुभव होगा कि चन्द्रमा की धीतलता पेट में हिलोरें ले रही है।

बाणक्य ने अपनी वाणी की चतुराई से और आशीर्वाद की मुद्रा से गाँव के एक आदमी को अपने साथ मिला लिया था। उसे आदेश दे दिया था कि वह फूस की छत पर दबे पाँव चढ जाये और छत पर जो झरोखा बना हुआ है, जिसमें से चन्द्रमा की किरणें नीचे घर में पड रही हैं, उस झरोखे को धीरे-धीरे फूस से इस तरह ढकता जाये कि चन्द्रमा का प्रकाश नीचे कमरे में कमश्च कम होता जाये। यह ध्वान ग्खे कि नीचे रहने वालों को न तो हाथ की उगलियाँ दिखाई दें, न कोई शब्द मुनाई दे।

स्पष्ट है कि जब उल्लास से भरी हुई गर्भवती नारी ने यह पाया कि भीरे-भीरे जल में लहराते चन्द्रमा का बिम्ब कम होता जा रहा है और वह उतने-उतने बच को पीती जा रही है तो उसे तृष्ति होती गई। भीरे-भीरे चन्द्रमा इतना कम हो गया कि उसका प्रकाश समाप्त हो गया और वह नारी अपार शीतल मधुरिमा की बनुसूति से भरी पलेंग पर लेट गई और कुछ ही क्षणों में निद्वालोक में चली गई।

चाणक्य का साथी विदा हो गया था। चाणक्य पूरे भरोसे के साथ स्वयं भी

बिलाम करने महामति द्वारा बताये गर्म क्या में बसे मने में

को प्राताबाद बाधवम उठे ही देखा. प्रतपति स्नान-ध्यान करके स्वर्ध महार्थे बैंकर अधिकादन के शिए सबे हुए हैं। बाजका ने सारी सामग्री की करते दाहिनें हाय की उँगोलयों से कु विधा और कहा, "यह सब देवता के चरणों में कपित कर यो. में कुछ नहीं से सकता।"

महपति ने उस्लासे बीर भनित से नमस्कार किया। जाणक्य योही देर में तैयार होकर अपनी दैनिक पूजा-उपासना से निवृत्त होकर, बाहार लेकर वले नये। बातक का जन्म माता द्वारा चन्द्रमा-मान करने के उपरान्त हुवा वा जतः उसका नाम चन्द्रगुप्त रक्षा गया। बालक मीर्थ गणतन्त्र का या शत. उसकी उपाधि भीर्थ 調査 1

इस कथा का अगला बर्थ तब प्रारम्भ हुआ अब अपनी बुन का पक्का चार्यका बाठ-दस वर्ष बाद फिर उसी गाँव में आया। एक स्थान पर बालकों को खेलता हुआ देखकर ठिठक गया, क्योंकि बालको का दल राजा-प्रजा का खेल सेंस रहा था। जी बालक राजा बना हुआ या वह इतनी सहज कुशलता से शासक का अभिनय कर रहा था कि सारे बालक उसकी आजा में बच्चे हुए थे।

नायक बालक खेल-खेल में कभी किसी लड़के की घोडा बनाता, किसी की हाथी और उन पर सवारी करता। मिट्टी के घरोंदे बनाकर उन्हें गौब मानकर उन पर हाथी चीडे छोड देता। गाँवों को खेल-खेल में विजय कर लेता। अच्छा काम करने वाले साथियों को पूरस्कार देने का अभिनय करता। अकुशल योद्धाओं की प्रतास्ता करता ।

चागक्य बालक के साहस की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने पहुँचा और बीला-"महाराज, आप इतने बडे नरेश हैं। मुझ बाह्मण की भी कुछ दान में दें।"

"नया चाहिए है तुम्हें विश्र, बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर्वना।"

"मझे जो भी आप देना चाहें!"

"अच्छी बात है, देखों सामने गाँव की इतनी गायें बर रही है। तुम्हें जी-जी पसन्द हों ले ली।"

"किन्त्, गाँववाले क्या मुझे ये गायें ले जाने देंगे ? मैं उनकी वस्त के अपहरण करने के अपराध में दण्डित नहीं किया जाऊँबा ?"

"नहीं, यह अपहरण नहीं है। राजा चन्द्रगृप्त द्वारा विया हुआ दान है। औ कीई इसमें बाधा बालेगा, वह दण्ड का भागी होगा। तुम निःसंकीच गायें छाटकर ले जाकी । तुम दर्गिकत नहीं होती ।"

'कोणक्ये नव्यक ही नया : "इतना प्रशापी और साहसी यह बालक ! उसी गीव में बही मैंने मीर्य गृहपति की पूत्री का चन्द्र-वीहंब पूरा किया था।"

" फिर में पूछा, "कीन ही, बत्स तुम ?"

नायक बासक की क्या सकको सालूम थी। साथिमो ने बताया कि इसके सकत-पिता कीन हैं और किस तरह इसकी माता को चन्द्रमा का बोहद हुआ था। किस प्रकार एक बाह्यण ने उस दोहद को पूरा किया था, और किस तरह उसने इसे अपने साथ से बाने का वचन ने रखा था। पता नहीं वह विश्व कव वा जामें और इसे अपने साथ से जाये।

"मैं ही हूँ वह विन्न," जाणक्य ने बताया। प्यार से उसने चन्द्रगुप्त के सिर पर हाब फेरा और कहा—"बेटा, तुम बेल-खेल में राजा बने हुए हो। मैंने ही बुन्हारी बाता का असंभव बोहद पूरा किया था। चलो मेरे साथ, मैं तुन्हें सचमुच का राजा बना दूंगा।"

चन्द्रगुप्त उस विप्र के साथ चलने की उद्यत हो गया। ऐसा ही आकर्षण था उसके व्यक्तित्व मे, ऐसी ही पक्की लगन थी चन्द्रगुप्त के मन मे राजा अनने की और ऐसा ही अटल विश्वास था चाणक्य के मन मे कि नये राज्य की प्रव्यापना इसी बालक के माध्यम से पूरी होगी।

चाणस्य ने बालको से मात्र इतना ही कहा—"जाकर बता देना इसके नाना-नानी को कि ब्राह्मण गुरु आये वे और अपने शिष्य को साथ ले गये हैं। बचन पूरा करने का समय आ गया था, अत घर वाले चिन्ता न करें।"

अनहोनी-सी बात ! गुरु-शिष्य यात्रा पर चल दिये।

चाणस्य ने बहुत परिश्रमपूर्वक, सावधानी से, सारी विद्याएँ चन्द्रगुप्त को सिखायीं। कला-कौशल और अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान भी कराया। धीरे-धीरे स्थान-स्थान पर युवको की महली चन्द्रगुप्त के नेतृत्व मे गठित होती गई।

चन्द्रगृप्त की तरुणाई का जब तेजोदय हो रहा था, उस समय भारत के पराभव की व्यथा राष्ट्र को कचोट रही थी। ईसा पूर्व 326 में भारत पर जब प्रनानी सम्राट् सिकन्दर का आक्रमण हुआ तब राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। युद्ध-विद्या मे यूनानी निपुण थे। चाणक्य ने चतुराई से चन्द्रगृप्त को यूनानी सेना मे भरती करा दिया, ताकि वह सेना-सवालन की कला सीख से। चन्द्रगृप्त को देखने-सीखने का अवसर मिला, किन्तु एक दिन उसे बन्दी बना खिया गया, इस आरोप मे कि वह गुप्तचर है। जब चन्द्रगृप्त को सेना-नामक के सामने उपस्थित किया गया, तो नायक इस युवक के साहस और आस्थिवश्वास से इतना प्रभावित हुआ कि इसे बन्धन मुक्त कर दिया।

सिकन्दर लौट गया तो चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में यांचाल के बाह्नीकों में यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगायी। तीन वर्ष के परिश्वम के बाद मगध साम्राज्य की सीमा पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त का एक छोटा-सा राज्य स्थापित करवा दिया। सैन्य-दल भी इक्ट्रा हो गया क्योंकि नन्दों का शासन बहुत हिसक और अन्यायपूर्ण हो चुका था। प्रजा आतंकित थी और कुशासन से मुक्ति चाहती की इ दो-सीव वर्ष की तैयारी के काद चन्त्रगृप्त की देना ने सीचे सन्द्र की राजकारी पाटिसपुत पर धाकान कर दिया। किस्तु नंसी की निकास सेना और अस्त-अस्त्रों की विकास सेना और अस्त-अस्त्रों की प्रक्रित से होड नहीं सी जा सकी। पराजित होकर, अभ्य बन्दाकर, काणक्य और चन्त्रगृप्त साम निकले। बालक्य पुन्ती हए। युद्ध-मेरित में कहीं क्या चुटि रह गयी?

यू सते- मू महे का व्यवस एक दिन किसी वन-प्रान्तर के वाँव में पहुँ में। एक झोमडी के बाहर कहे ही सबे। वेसा, एक मां अपने बेटे को मोजन करा रही थी। बेटे ने मोजन की वासी में परीकी वजी किमड़ी के की को-बीच हाम काम दिया था। हाथ जल गया था। बुढ़िया कह रही थी--"कैसा सूखं है तूं, वाणवय की तरह। उसने सीया के राज्यों को थीरे-बीरे बीतने के बजाय सीचे पाट लिपुन पर काकमण कर दिया और हार गया। तू खिचड़ी को किनारे-किनारे से खा। तब धाली के बीच तक पहुँच जायेगा और हाथ भी नहीं जसेगा।"

यह वार्तालाप सुनकर बाणक्य की आंखें सुल गई। अब उसने चन्द्रगृप्त के लिए पुन सेना संगठित की। सेना का सचालन इस प्रकार किया कि घीरे-घीरे सीमावर्ती राज्यों को चन्द्रगृप्त जीतता चला गया और अन्त मे पाटलिपुत्र पर घेरा डाल दिया। चार वर्ष के युद्ध के उपरान्त राजा महापद्मनन्द ने धमंद्वार पर आकर आत्म-समपंण कर दिया। चाणक्य ने उसे प्राणों की भिक्षा दी। धन-परिवार लेकर महापद्मनन्द प्रवास में चला गया।

ई० पू० 317 में चन्द्रगुप्त के मौर्यसाम्राज्य की स्थापना हुई। और, नन्द-वस के नास के उपरान्त चाणक्य ने अपनी चोटी की गाँठ बाँधी। अब चन्द्रगुप्त सम्राट् थे और चाणक्य अमात्य-गुरु। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के अमात्य के रूप में राष्ट्र की जो अपूर्व सेवाएँ की, वे चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को भी उपलब्ध रही। किन्तु बिन्दुसार को चाणक्य का प्रभाव सहन नहीं हुआ। यहाँ चाणक्य का मन भी राजकाज से विरक्त हो गया था अत सत्तर वर्ष की अवस्था पार करते ही चाणक्य ने निर्मन्य मृति-दीक्षा ले ली।

हरिषेण-कथाकोक में उत्लेख है कि एक बार जब मुनि वाणक्य पाँच सी शिष्यों सहित काँचपुर के वन में ध्यान-मग्न थे, तब वहाँ के राजा सुमित वन्दना को पहुँचे। चाणक्य के प्रति राजा का यह भक्तिभाव देखकर राजा का अमारव सुबन्ध देख से भर गया। एक बार जब मुनि चाणक्य उपलों के ढेर पर बैठे निबिक्कार भाव से ध्यान कर रहे थे तो सुबन्ध ने कुचक द्वारा उपलों में आग सगवा दी, यचपि दिखाने के सिए वह पहुँचा था मुनि-बन्दना के लिए। वाणक्य समाधि में स्थिर रहे और उन्होंने उसी जबस्या में सान्द्रित से सगीर स्थाग किया। कहूँते हैं, काँचपुरी के बक्षिण में आज भी चाणक्य की समाधि पूनी जाती है।

कन्नड इस्ति 'वड्डाराधने' मे भी चायतय के इस्तित्व का उस्लेख सम्राट् चन्द्रगुप्त और आचार्य मद्रवाहु की कथा के प्रस्त्य में झाया है। वाणक्य की प्रतिभा के वरदान से बन्द्रवृप्त मीर्यं का जो व्यक्तिस्व विकसित हुआ और उसके पौक्ष ने देश को जो एकछल साम्राज्य का बोध दिया वह देश के जारम-सम्मान की रक्षा का स्विजिम युन है। चन्द्रगुप्त मीर्यं इतिहास-कालीन भारत का प्रथम सम्भाट् है। और राष्ट्र छिन्न-भिन्न और पराधीन हो गया था उसमें चन्द्रगुप्त ने नयी प्राण-चेतना बगायी थी। उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश की यवन, काम्बोज, पारसीक, सबर और स्लेच्छ कहलाने वाली जातियों की सेना तैयार की थी। अनेक युद्धों के सफल अभियान से सम्पूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में समिठित एवं संचालित किया था। विन्सेंट स्मिथ ने अपने इतिहास में लिखा है—

"दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यं ने इस देश की उस वैद्यानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसकी लालसा मे अता-ब्दियो बाद का ब्रिटिश साम्राज्य आहे भरता रहा और जिसे सोलहबी-सन्नहबी सदियो के मुगल सम्राटो ने भी कभी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया।"

जैनेतर स्रोतो मे कौटिल्य-अर्थशास्त्र के रिचयता चाणक्य के सम्बन्ध मे एक प्रसग इस प्रकार बाता है

चाणक्य ने अनेक बार चन्द्रगृप्त के प्राणो की रक्षा की। भारतीय इतिहास का वह ऐसा समय था जब राजशासन द्वारा किन्ही किन्ही अत्यन्त रूपवती कन्याओ का लालन-पालन इसप्रकार किया जाता कि उनके आहार-पान मे धीरे-धीरे विष का सचार होता रहे. और वे विष का प्रभाव इस सीमा तक ग्रहण करती चली जायें कि स्वय दोष से मुक्त रहे, किन्तू जो व्यक्ति उनके ससर्ग मे आये उस पर विष का प्रभाव छा जाये। नन्द राजा के मन्त्री ने षड्यन्त्र किया कि इस प्रकार की एक विषकन्या की विजय-अभियान से लौटते हुए चन्द्रगुप्त के रथ के आगे भेज हैं। किन्तु विष कन्या जब चन्द्रगुप्त के रथ के सामने आयी तो चाणक्य ने उसे चन्द्रगुप्त के रथ पर बैठने से रोक दिया और चन्द्रगृप्त के साथी राजा पर्वतक की आजा दी कि इस रूपवती तरुणी को वह स्वीकार करे। राजा पर्वेतक चन्द्रगप्त के आक्रमणो का सहयोगी था, इसलिए उसे आचे राज्य का स्वामी होना था। पर्वतक ने ज्यो ही अदम्य-आवेग मे विवकन्या का हाथ पकडा, विवकन्या के प्रशीज हए हाय का पसीना उसे लग गया जिससे पर्वतक पर तत्काल विष का प्रभाव पड़ने लगा। धीरे-भीरे उसका कण्ठ स्वाने लगा। उसने चन्द्रगुप्त को सहायता के लिए प्कारा । चन्द्रगप्त ने विष दूर करने वाले वैद्यों की तत्काल बुलाना चाहा किन्त विष का प्रभाव इस सीमा तक वढ़ गया था कि कीई भी उपचार नहीं किया जा सका । इतिहासकारों ने चाणका के इस व्यवहार का यह वर्ष लगाया कि चन्द्रगरन की प्राणरक्षा के लिए यह आवश्यक या कि विवकत्या पर्वतक के पास जाये. क्योंकि राजनीति के नियम के अनुसार जब दो राजा भाषे-आधे राज्य के अधिकारी होते हैं ती एक न एक दिन आपस में उनमें बुद्ध ठनता ही है।

इस प्रशंस में सन्द्रमृत्त और नाणका की कथा में एक निनित्र उत्त्वेस है कि बाणका में स्विक्त में विधकत्याओं के प्रभाव से नन्द्रगुप्त को बुद्धित रखने के लिए यह व्यवस्था कर ली की कि चन्द्रमृप्त के बाहार मे धीरे-बीरे विध की मात्रा बढ़ती रहे और वह विध का इतना अभ्यस्त हो जायें कि यदि कोई विधकन्या उसके सम्पर्क में खाये तो भी चन्द्रगृप्त सुरक्षित रहे। चन्द्रगृप्त जिस प्रकार विध के प्रभाव से सुरक्षित था, उसकी कथा इस प्रकार है

सम्राट् चन्द्रगुप्त एक विन आहार कर रहे थे कि उस समय उनकी गर्मवती राजमिह्नी के मन में दोहर उत्पन्न हुआ कि बह सम्राट् के साथ भोजन करें। अपनी प्रवल इच्छा के कारण महारानी ने चन्द्रगुप्त की वाली में से भोजन का एक कौर उदाकर का लिया। भोजन में मिले हुए विष का प्रभाव महारानी के भारीर पर छा गया और वह अचानक भूछित हो गईं। महाराज चन्द्रगुप्त ने महारानी की प्राण-रक्षा का पूर्ण प्रवत्न किया, किन्तु वे महारानी की बाकिस्मिक अस्वस्थता का कारण न जान सके। चाणक्य समझते थे कि महारानी के अचानक रोग-प्रस्त होने का वास्तविक कारण क्या है। चाणक्य ने तत्काल शल्य-चिकित्सा का प्रवन्ध किया और गर्म में स्थित बालक को निकलवाकर उसके प्राण बचा लिये गये। महारानी की मृत्यु हो गई। माँ ने जो विषैला भोजन खाबा था, उसका प्रभः बालक पर कुछ विशेष नही हुआ, केवल उसके माथे पर एक नीला निवान बन गया। ललाट पर उभरे नीले बिन्दु के कारण चन्द्रगुप्त ने बालक का नाम बिन्दु-सार रखा।

इतिहास में बिन्दुसार अपने राज्य-बिस्तार के लिए और जैनधर्म की प्रभा-वना के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, किन्तु अभी हम केवल चन्द्रगृप्त मीय की ही बात कर रहे हैं।



#### सस्कृति के शिलापट पर इतिहास की म्रात्मकथा

मानव सम्यता के आदिकाल की जिस पौराणिक पृष्ठभूमि का वर्णन हमने प्रारंभिक खण्ड में किया है, चक्रवर्ती सम्राट् भरत का वह युग हमें आधुनिक इति-हास की दसवी शताब्दी के उस बिन्दु से जोडता है, जब दक्षिण कर्नाटक के प्रसिद्ध सेनापित चामुण्डराय ने भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना श्रवण-बैल्गोल में विन्ध्यगिरि पर की। यही श्रवणबेल्गोल हमें ले जाता है भारतीय इतिहास के उस स्वण्म अतील में, जब आधुनिक भारत के प्रथम सम्राट्, चन्द्रगुप्त मौर्य अपने पूज्यपाद गुरु श्रुनकेवली भद्रबाहु के शिष्य के रूप में यहाँ चन्द्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने आये और यही पर गुरु-शिष्य ने समाधिमरण किया।

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त दोनो इतिहास-पुरुष हैं। प्राचीन शास्त्रो और लोक-गायाओं में हजारों वर्ष से समाविष्ट उनके जीवन की कथा का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है सम्राट् चन्द्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चन्द्रगिरि पहाडी के उस प्राचीन शिलालेख में, जो लगभग छठी शताब्दी में उत्कीर्ण किया गया था, भगवान बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा से लगभग बार सौ वर्ष पूर्व।

चन्द्रगिरि पर्वतं का शिलालेख इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पूरा पाठ प्रस्तुत करना, उसकी कथा का विश्लेषण करना, प्रत्येक इतिहासप्रेमी, साहित्यप्रेमी और धर्मप्रेमी ब्यक्ति के लिए आवश्यक है।

इस प्रयोजन से हमने चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को अध्ययन का साधन बना लिया है जो एक अन्वेषक दल के रूप में दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक यात्रा के उद्देश्य से श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिरि पहाडी पर आ पहुँचा है। सुविधा के लिए इन्हें कोई भी नाम दिये जा सकते हैं। किन्तु हम प्रत्येक के ज्ञान-गुण के आधार पर अलग-अलग नाम इस प्रकार देंगे

बाप्मी प्राचीन बन्नड के ज्ञाता । सस्कृत, प्राकृत के विद्वान् ।
पुराविद् इतिहास और पुरातस्य के प्रसिद्ध विद्वान् ।

थ्या ः भीम सरम्भाग के नानेशः।

समुक्त : बोध-बार्य में रूपि नेते वाली एक वित्तविकासकीय छाता। -वैद्याकि इसके लर्रियम्य हो स्वयट है, हम आत क्षेत्रों हैं कि इस दस के काल्पनिक स्यों ने अपने-अपने विद्यक्ष कृष्टिकोण से कर्षाटकार काहित्य, इसिहास, कला-

सदस्यों ने अपने-अपने निषय के जुन्दिकोण से कर्ताटक काहित्य, इतिहास, कला-पुरातस्य और सामाजिक सामवताओं का सम्ययन पुस्तकों के मान्यम से कर जिला है। वे जानते हैं कि .

- कर्नाटक का प्राचीन साहित्य अयथ सुनियों और जैन व्यक्तिसामी पण्डितो की देन है।
- उन्हें मालून है कि कन्नड नाथा और न्याकरण का प्राथमिक स्वरूप प्राचीन नैन दिहानों ने निश्चित किया है।
- वे पढ़ चुके हैं कन्नड का बहु अधिकांश पुराण और कन्ना-साहित्य, जो जैन सीर्थंकरों, आवायों और प्राणिक पृक्को के कथानको पर निभिन्न हुआ है।
- जैन तत्त्वझान के मूल सिद्धान्त तथा आध्यकों और श्रमणो के आचार का उन्हें कोच है।

यह दल अब प्रत्यक्ष देखना चाहता है इतिहास के जीवन्त प्रमाण जो कर्नाटक के पर्वतो, गुफाओ, जिलालेखो, मन्दिरो, मानस्तम्भो तथा भण्डारो मे सुरक्षित ताडपत्रो पर लिखे प्रम्थीन काम्बो के रूप मे उपलब्ध हैं।

अब हम स्वयं भी कल्पना से इस दल के साथ हैं।

[ अवगक्तेन्मोलको चन्द्रविशि पर्वत वर पार्श्वनाथ बस्तवि के दक्षिण की ओर स्पित एक किलालेस 'पर्लश लाइट' (कासोक-सवात) मे स्पष्ट विवाद वे रहा है। पण्डित बाग्मी असका एक अहा पढ़ रहे हैं ]

नामी 'विकिथ-तदवर-कुषुमदलाविल-विरक्षना-शवल-विवुत-सजल - सम्मद-निवह-नीतोत्पल-तले, वरात्-द्वेश्वि-व्यक्त-व्यक्त-तद्भु-व्याल-मृगकुल-उपवित-उपत्वक-कावर-वरी - सहामुहा - गहनाभी बद्धति समुस्रंगश्रमे विकरिति '

अनुगा ' पश्चितजी, कितना सुन्दर पढ़ते हैं बाप, इस प्राचीन कलाड लिपि को । बाम्मी बिटिया, मेरा पढ़ना क्या ' सुन्दर तो है इस शिलालेख का का का का इसकी सरस, सरल, प्रवाहमय भाषा, जो सुन्दरतम बाब्दावित मे चित्र पर चित्र बनाती ज्वलती है।

पुराबिद् . सन्य बस्त तो यह है कि इस लक्षित पदावित में सर्नाटक का समूचा प्रश्नाविक केंक्षय कोल रहा है। ये सब विकिध अन्तर के सुन्दर मुझ, वेश्वकृतकी सुई-जूनो भरी ब्राजियां '''(बक्रकर, वास्मी है) वासीजी, वह स्था वर्णन है ? 'स्वतन-किपुल-सम्बन-कस्व मोनोस्त्रक-तरे ''

भूतवा : अर्थ स्वष्ट होना यदि कपर की पनितानी पढ़ में और उसे इसके साथ

मिला सें—'अवनितल-सलामबूते अस्मिन् कटवप्र-नामक-उपस्वकिते' अर्थात् समस्त पृथ्वी तल का श्रुगार है यह कटवप्र पर्वत । कटवप्र नाम है इस चन्द्रविरि पहाड़ी का जिसे चिक्कवेट्ट (छोटी पहाडी) भी कहते हैं। इसे ही कहते हैं, तीर्थगिरि और ऋषिगिरि।

वान्नी

नि सन्देह । आपने अच्छा सकेत दिया, श्रुतक्रजी । आलेख से वर्णन है कटवप्र की इन शिलाओ का। देखिए, कैसी सुन्दर उपमा है — शिलाएँ श्यामल हो गई हैं, विपुल जल से भरे बादलो की भौति । नाना प्रकार के वृक्षो पर खिले फूलो और पत्तो की पिनत-रचना ने इन्हे रग-विरगा बना दिया है। फैले हुए हैं पठार और घाटियाँ, जिनमे हैं — कन्दराएँ, बढी-बढी गुफाएँ। दुगंम स्थान पर विचर रहे हैं बराह, चीते, शेर, रीष्ठ, भालू, साँप और मृग-दल।

अनुगा बहुत सुन्दर ! पण्डितजी, और पढ़ियेगा ! यह हुआ प्रकृति का चित्रण । ग्राम, नगर और जन गण के विषय मे भी कुछ कहा है ?

पुराविष् वाग्मीजी, अनुगा को बीच मे से यह पक्ति सुनाइये। (संकेत से बताते हैं)

काम्मी ' हाँ, यह है — 'क्रमेजैंब जनपदम्, अनेक-प्राम-जल सरुयम्, मुदित-जन-धन-कनक सस्य-गौ-महिषा-जाबि-कुल-समाकीर्णम् ।' अर्थ है — कर्नाटक का यह जनपद जिसके सैकड़ो गाँवो मे रहते हैं प्रसन्त मन वाले मनुष्य, जिनके पास धन है, धान्य है, सोना है, गाय और भेसो का दल है, बकरियाँ हैं, भेडें हैं।

अनुगा गाय, भैस, सोना ! और, भेड-बकरियाँ भी !

भ्रतम पुराविद्जी, आपने ध्यान दिया होगा, यह वर्णन किस शब्द से प्रारम्भ होता है? 'कमेणैव जनपदम्' और वाग्मीजी ने जो विन्तिम शब्द अभी नहीं पढा — वह है, 'प्राप्तवान' अर्थात् ऋम-ऋम से जनपद, नगर-ग्राम होते हुए इस कटवप्र स्थान पर पहुँचे। प्रश्न है, कौन पहुँचे?

अनुगा अच्छा, यह तो कोई कथा उभर आयी इस जिलासेख में?

पुराविष् हाँ अनुगा, यह ऐसी कथा है जो भारतीय इतिहास का स्वांगम अध्याय है। मैं इस कथा को जानता हूँ किन्तु इसका प्रमाण देखना चाहता था, सो यहाँ आफर मिल गया। वाग्मीजी, जरा पढ़िये तो ऊपर का यह अश जिसका सम्बन्ध 'प्राप्तवान्' से है—कि 'वह यहाँ पहुँचे।'

नामी 'सर्वसच उत्तरायवात् दक्षिणाययं प्रस्थित क्रमेचेव कनपदम् अनेक-ग्राम' 'इत्यावि यह मैं पढ चुका हूँ । 'सम्मकीचें क्राण्तवाम् ।'

पुराबिद् . मिल गया कथा का मूल सूत्र- उत्तरापथ से विक्षण की ओर बढ़ते हुए कम-कम से जनयद, नगर, ब्राम पार करते हुए- सहा इस कटबझ पर्वत पर का पहुँके। जब, बाल्मीजी करा बीर संपर से दस नेवा की पड़ की -- यहाँ पहुँचने वाले महापुरुष का नाम स्पर्क्ट ही जावेगा। कथा का सकेत भी भिल जावेगा।

वाग्मी . 'गुद-परम्परीच-क्रकाम्बामस-सङ्ग्रुतसः - सस्वति - सम्बाहितित-सम्बय-भद्रवाहु-स्वामिता उज्जयम्बास् अस्वतेष - महानितितः - तत्वक्षेत्र, त्रैकास्य-वीतामा निनित्तेन द्वादकःसंश्रास्य-कासबैकस्यम् उपसभ्य कथिते सर्वस्तंथ उत्तरप्रमाद् विकासक्ष्यम् व्रक्षियतः ।'

श्रुतक ही, यही कथा है जैन शास्त्रों और पुरायों से न

पुरिविष् . श्रुतक्षजी, यहाँ तो वह भौराणिक क्रांबा इतिहास के स्वासें में पर्वत के हृदय से बोल रही है।

अतुगा इसका वर्षे तो बताइये, बाग्मीजी ।

बाग्मी . सुनो। ''प्राचीन गुरु-परम्परा के कथ में जिन महापुरुष का नाम आचार्यों की नामावलि में बाता है उन विकालक्की अर्थ्या महानिमित्त के बानी आचार्य भद्रवाह स्वामी के निमित्त-ज्ञान में यह सूचना प्रकट हुई कि----

> 'उज्जियिनी में, (जहाँ वह धर्मोपदेश कर रहे थे, और समस्त उत्तरांचल में), बारह वर्ष का वैषम्य अर्थात् अकाल पढने वाला है। इसलिए वे अपने सच को उत्तराप्य से दक्षिण की खोर ले गये, कम-कम से यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे।"

अनुगा सारा सध यहाँ आंकर एक गया?

पुराविद् नहीं । कथा का वह अश भी इसी शिक्षा के होना चाहिए। शिलालेख के अन्त में क्या लिखा है, बाग्मी जी ?

वाग्मी समुसुंगभ्द्रगे शिकारिणि कीचित-शेषम् अल्थतर कालम् अवसुध्य, अत्सम सुचरित-तपस्समाधिन् आराथियसुम् आपृण्ड्य, सिरक्षश्रेषेक संघं विस्वय शिष्येण एकेन, प्रयुक्ततर-आस्तीणं-तलासु शिलासु सीत-सासु स्वदेहं संन्यस्य आराधितवान्, क्रमेण सन्त-सतम् ऋवीणाम् आराधितम् इति ।

> यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि 'शिष्येण एकेन' का सदर्थ है उस पक्ति में जो प्रायम्भ होती है अतः आवार्यः प्रभाषभारे वास अवस्तिके-लसामभूते'''आदि जो कह चुका हूँ।''

भृतव : यह सुनकर तो नेरा हृदय गव्यव हो गया है। बाग्यीकी, इतका अवं मैं बतार दूं बतुना को ?

बाग्मी अवश्य, बापकी ती भावनाओं में वह कथा रसी-बसी है।

कुमक ः में जितेष कप से इसकिए मह सब कह रहा हूँ कि इस कमा के इस बंध

को मैंने अपने बाधनिक शैनी के खंग्ड-कांव्य में इस प्रकार निवड किया है --कटवप्र के उसग शिखर पर मा एके हैं जिल्लासदार्शी बालायं भारत्कह । जान शबे हैं निवित्त-सान से बह कि अस्य रह वर्ष है अस्य केच. समय है निकट, कमों की निर्कारा का, समाधि में तल्लीनता का । क्षोड दिया उस्तीने सच की, कर दिया विदा समग्र शिष्यमञ्जली की कि बढ जाये वह आगे. नये आचार्य की सन्त्रा में। साथ रह नया है केवल एक किच्य बीक्षा नाम प्रभावन्त्र. (इतिहास-नाम सम्राट् बन्द्रगुप्त) । गुरु की सेवा का एकाकी मुख्य अवसर छोड़ा नहीं उस साम्राज्य-स्वाधी ने । सम्यक चारित्र की आराचना से सदा पवित्र बैठ गये गुर, बिस्तीर्ण शिलाओं के शीतल पटल पर, सन्यास आरण कर. समाधिमरण हेत । कालान्तर में इसी कटबप्र से समाथि प्राप्त की सात सी ऋषियों ने ।

अनुना : कितना पवित्र है गिरिश्युग । बार-बार नमस्कार करने की मन होता है।

भूतमः मेरा मन अटक गया है शिलालेख की पहली पंक्ति पर, उसके पहले दो शब्दो पर ' 'सिद्ध स्वस्ति'।

अनुना दोनो शब्द किसने अर्थपूर्ण हैं। 'सिखं, अर्थात् सब कार्य सिख हों और 'स्वस्ति' अर्थात् सबका करुयाग हो।

भ्युतम इसकी वो समझाना चाहिए कि 'सिड' अर्थात् सिड भगवान को नमस्कार हो। सिड का अर्थ सिड परनेव्छी। जैन-क्षमं की परम्परा का है यह शब्द।

शिलालेल का पहला क्लोक अगवान महावीर की श्रद्धा-स्मृति में है।

बामीजी, देखि इसे 1

बारकी : (पहरी हैं)

जित्तरक्षियां। जीवक्-वर्व-तीर्व-विकायिका । वर्डकानेम सम्बाध्य-तिज्ञि-तीक्याक्तारकमा ।।

श्रुतज्ञ : अर्थात् "जो श्रोमान् धर्म-तीर्च के विभायक हैं और जिनकी शारता ने सिद्ध-सीठ्य के अमृत को प्राप्त कर सिया है ऐसे धर्मवान वर्षेमान की जय ।"

कुराविष् : बाम्मीजी, जब बाप प्रारम्भ के अंश पर का ही निये तो आगे का वह गद्य भाग भी पढ़ दीजिये जिसमें भगवान महावीर के उपरान्त उनके गणधर-विष्यों की परम्परा का उल्लेख है।

बाग्मी भगवान महावीर की शिष्य परम्परा गीतम गणंत्रर से भद्रबाहु स्वामी तक कमवद्र रूप मे यहाँ दी गई है। इसे पढ़े नेता हूँ, किन्तु जिनके शिष्यों की पट्टावली यहाँ दी गई है उन चगवान महावीर का काव्य-मय वर्णन तो पहले देख सीजिये:

> 'भाव चालु सकल-जगव्-उदय-करणोचित-निर्दातशय-गुणास्पदी मूत-परमजिन-शासन-सरस्समभियद्वित-सम्यजन-कमस्यविक्सम-वितिमि-रगुण-किरण-सहस्र-महोति-सहावीर-सचित्ररि परिनिर्वृ से ।''

अतुल भगवान महावीर की उपमा यहाँ सूर्य से दी गई है — सूर्य जैसे सारे जगत् मे प्रकाशोदय को सम्पन्न करने वाला है, वैसे ही भगवान महा-वीर सकल जगत् का उदय, आरमा का अम्युद्धय, करने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य कमलों को विकसित करता है, उसी प्रकार भगवान महा-वीर भग्य जनों के हृदय-कमल को विकसित कर देते हैं। कमल जिस प्रकार सरोवर में खिलते हैं, उसी प्रकार भग्यजन के मन भगवान जिनेन्द्र की वाणी के सरोवर में प्रकुल्त रहते हैं। सूर्य जैसे बस्त होता है, उसी प्रकार गुणों की सहस्र किरणों का प्रसार करने वाले भगवान महावीर का परिनिर्वाण होने पर

अनुगा शिलालेख में तो आगे अनेक नाम पढे जा सकते हैं।
पुराबिब् हाँ, यही शिलालेख का ऐतिहासिक अंश है। वाग्मीजी इसे सुनायोंने।
बाग्मी 'इसमें जो लिखा है उसका संस्थि-विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ।
'भगवत्-परम-ऋबि-गौतम-व्यंच्यर-सामात्-विच्य-लोहार्य-अम्बुविच्यु-बि-अपराजित-गौर्बर्धन-भहबाहु-विशाख-प्रोडिटल-कृतिकार्यव्ययनाम-सिद्धार्थ-पृतिचेज-बुद्धिल-आवि-युक्यरम्बरीज-कम-अम्बागसमहापुक्य-सम्तति-समबद्धोतित-अम्बय-भड़बाहु-स्वामिना उच्छयिव्याम्...

भुतन . ही ठीक, भगवान् परम ऋषि गीतम मणझर के साझाल शिष्य लोहाये फिर जम्बु, फिर विष्णुदेव, फिर अपराजित आदि के नाम गुरू-जिस्स-परम्परा के कम से भद्रबाहु-स्वामी तक गिना दिये हैं और लिखा है कि यह गुरु-शिष्य परम्परा, सन्तान की तरह, इस नामाविल मे सदा चुतिमान् है।

अनुता ' भद्रबाहु स्वामी के नाम के साथ ही उस कथा का सदर्भ आ गया है जिमे आपने पहले इसी शिलालेख से पढकर बताया कि सद्रबाहु स्वामी ने अश्टांत-निमित्तज्ञान से जाना कि उत्तराखड में खारह वर्ष का अकाल पढने वाला है आदि।

पुराविष् यह यहाँ का प्राचीनतम शिलालेख है--छठी शताब्दी का। और, है सबसे महत्वपूर्ण। 'शिलालेख सम्रह' मे इसका पहला कमौक है।

अनुवा भेरा सीभाग्य है कि आप सबकी कृपा से अब मैं यह सबूचा शिलालेख पढ़ सकती हूँ। इसका पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो गया है।

बाग्मी स्वय चन्द्रगुप्त मौर्य का इतिहास-काल, भद्रबाहु स्वामी की दक्षिण-यात्रा, श्रवणबेल्गोल की पावन मूमि की प्राचीनता, भद्रबाहु स्वामी की तपस्या और समाधिमरण की पुण्य-स्थली, और 700 मुनियो के समाधिमरण का स्मारक यह तीर्थ।

पुराविष् और, प्रकृति का हृदयग्राही वर्णन, काव्य का चमत्कार, भाषा का प्रवाह .

भुतन और, महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर और दक्षिण भारत को सस्कृति के एक सूत्र में गूयने वाली ऐतिहासिक कथा का जीवन्त प्रमाण।

अनुगा . शिलालेख के अन्त में लिखा है जिसे मैं भी पढ़ सकती हूँ— "जयतु जिनशासनम् इति ।"



# जैन संस्कृति की सार्वभीमिकता के संवाहक भाचार्य भद्रबाहु

١

राजनीति से बिरत होकर अन्त में चाणका ने स्वयं मुनि दीका ले ली-इस कथा से हम परिचित हो चुके हैं।

सम्बाद् चन्द्रगुप्त का क्या हुआ ? वह 25 वर्ष की आयु में सिहासन पर बैठे। उन्होंने लगभग 44 वर्ष की आयु में अपने पुत्र बिन्दुसार का राज्याभिषेक कर दिया, और स्वय मूनिवर्म में दीक्षित हो गये। उनके दीक्षा-गुरु वे आचार्य भद्रबाहु।

जिस प्रकार साम्राज्य-संस्थापना के लिए बाणभ्य ने बालक चन्द्रगुष्त की लोज लिया था, उसी प्रकार भद्रबाहु को लोज निकाला था उनके गुरु श्रुतकेवली गोवर्धनाचार्य ने---भगवान महाबीर के गणधर गौतम स्वामी की आचार्य परस्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए, कल्याणकारी धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए।

श्रवणबेल्गोल के पाधाण-फलको मे उत्कीर्ण इतिहास भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की कथा प्राचीन जैन शास्त्रों और पुराने अभिलेखों मे

विनम्बर मान्यता बाबार्य-कालः खेताम्बर मान्यता आचार्य-कास इतिहाससम्बत मान्यता सम्बस्य मीर्थ का राज्य

षी० नि० स॰ 133 से 162

बी० नि० सं० 156 से 170

 ई॰ पू॰ 321 से 298

भगती यह उत्लेखनीय है कि महवाहु नाम के कई काचार्य हुए है कत. जिन सहबाहु आचार्य का सदमें हमने दिया है उनकी काल गणना अथवा पट्टावली के विषय में विगम्बर तथा म्बेलाम्बर आम्नायों की मान्यता में भेद है।

इसी से अंबधित यह तच्य भी है कि भवनाहु का भाषायेंत्व-काल दोनों आम्नायों में तो चिन्न है ही, ऐतिहासिक काल-मणना के अनुसार भी अन्तर है। विद्वान कोछ-खोज में अभी भी लगे हुए हैं।

व्वेतान्वर मान्यता को आधार भागकर समीकरण के सभीप पर्वेषा जा सकता है।

<sup>-</sup> बा « हीरा जान जैत की टिप्रकी के आसार पर

तो उपलब्ध है ही, इस कथा का एक ऐतिहासिक आधार भी मिला है—श्रवणबेल्गोल के बन्द्रगिरि पर्वत पर स्थित चन्द्रगुप्त बसदि (मन्दिर) के पायाण-फलकों पर। वहाँ यह कथा मूर्ति-चित्रों के रूप में फलको पर उत्कीर्ण है।

घटनाओं का कम जिस का में उत्कीण है उनका उसी कम से वर्णन करते हुए हम उससे सम्बन्धित फलक का कमाक भी कोष्टक में देते जा रहे हैं।

#### गोवर्षनाचार्य और भद्रबाहु

श्रतकेवली गोवर्धनाचार्य कृण्डवर्षन नगर के एक एद्यान मे विराजमान हैं। एक भक्त उनकी अर्चना कर रहा है (फलक-1)। कुण्डवर्षन की प्रजा सुख-शान्ति-पूर्वक रह रही है (2) । नगरी में उत्साईपूर्ण चर्चा है कि दिगम्बर मूर्ति गौवर्षना-बार्य पथारे हैं (3)। वरिष्ठ नागरिक उनकी अभ्यर्थना के लिए निकल पड़े (4)। पीछे-पीछे आचार्य के शिष्यों की मण्डली आ पहुँची (5)। मुनिसच के आग-मन की चर्चा राजपुरुषो और सेवको में भी पहुँची (6)। सबने मुनिसंघ का स्वागत किया (7-8) और तब आचार्य ने नगर-जनो को धर्म-चर्चा का लाभ दिया (9)। स्वाबत करने वाले व्यक्ति मृतिसच का घेरा बनाकर अगवानी करते हए कल पड़े (10)। मुनिसघ उन स्वामतकर्त्ताओं के पीछे-पीछे प्रस्थान करने लगा (11) । तभी एक राजपरिवार मृनियों की अभ्यर्थना के लिए आ पहुँचा (12) । वह भिन्त से आचार्य महाराज के चरणों की पूजा करके संघ के साथ हो गया (13)। मुनिसच अब आगे बढ गया (14)। वन का अधिकारी मुनिसघ के अचा-नक आगमन मे विस्मित हो गया (15)। मूनिसघ को मार्ग बताने के लिए स्वय बनदेवता आ गये । उन्होंने वनपालक को आदेश दिया कि मार्ग के वक्ष काटकर साफ कर दें। मार्ग मे पहने वाले वृक्ष काटे जाने लगे (16) । वन-पालक मार्ग-शोधन में लग गये। आचार्य ने उनकी वृक्ष काटने से रीका (17)। तब तक वन-पालक ने अन्तिम पेड काटकर मार्ग साफ कर दिया। आचार्य का मन खिन्न हवा (18) । गोवधंनाचार्य एक मन्दिर के सामने ध्यानस्थ बैठ गये (19) ।

तदुपरान्त मुनिसम् आगे बढ़ा (20)। अनेक राजपुरुष और प्रजागण उनकी अगवानी करने को आ उपस्थित हुए। ये सब कोटिपुरवासी उन साधुओं की बन्दना में मग्न हो गये (21)। कोटिपुर के राजा पदाधर का उत्तुंग अवन शोभित था (22)। यहाँ के निवासी मुनि-धक्त थे (23)। गोवर्धनाचार्य वनपालक के साथ कोटिपुर के उपान्त में पहुँचे (24)। आवार्य की शान्त मुद्रा को देखकर शिकारी लोग भी समूह में सम्मलित हो गये (25)। तभी एक दम्पती ने आकर आवार्य महाराज की अर्चना की (26)। मुनिसंध ने आगे पमन किया (27) और, अगवानी करने वाले साथ-साथ चल पड़े (28)। तभी मुनिसच को एक मन्दिर दिखाबी दिया (29)। कोटिपुर के निवामियों का दैनिक जीवन शान्तिपूर्ण था

(30) ! मुनिसंध साथे-माथे बढ़तर मना (31) । उसमें कोटियुर के साध्यमार्थी मनिया में विभाग किया (32) । कोटियुर के ब्राह्मण छोन समई बीर पर्शर सोमधी के सासक का नाम था महवाह (33) । सोमधार्मा इसने मानी थे जीप उनका इतनम मान था कि सावपुरुष भी उनके पास माने थे (34) । माम्यामारों को मादी देखा को जनकी पत्नी सोमधी स्वानत के लिए उसन हुई (35) । तभी समाचार सम्मा कि कुशकेनती सोमधीनागार्थ का नेवासोंच प्रारम्भ हो गया है। समाचार समके लिए हवीदायक हुना । छमें की प्रमानना हुई (36) ।

हक दिन बिहार करते हुए बावार्य योजर्थन ने एक बालक को केनते हुए देला। बावार्य गोवर्थन वे बालक के लक्षण देलकर निम्स-कान से जाना कि नहीं उनकी बावार्य और विध्य-परम्परा में बांचवाँ श्रुतकेक्ली भावाह होका (57) । गोवर्थन आवार्य में भद्रवाह की विध्या का पूरा दाबित्य के सिमा (38)। भावाह गोवर्थन बावार्य के साथ संच में प्रकिट हो सये। घीरे-घीरे शास्त्रों के ज्ञान में के निष्णात हो क्ये (39)।

समय दीतने पर भद्रबाह ने गोवर्धनानायं से मुनिदीक्षा ली। सुनिन्धन के कनुनार वे बाहार-विहार करने लगे (40)। भद्रबाह के बुगों और तपस्या के कारण उनके क्षेत्रक क्रिय वन क्ये और संबंध उनका स्वागत होने लगा (41)।

### आचार्य भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य

किहार करते हुए मन्नबाह एक दिन उज्जयिनी पहेंचे और वहां एक उचान में ठहर गये । भद्रबाह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ उद्यास मे एक कोटपाल लेटा हुआ है और आने-जाने वालो पर दिष्ट रख रहा है (42)। राजाना बी कि कीटपाल वहाँ से विचरने वाले कुलकरों से मावधान रहे (43)। कोटपाल ने अब-बाहु को गुम्तचर समझकर अपने नियन्त्रण में से लिखा (44)। भद्रबाह उपसर्व के कारण ब्यानस्य हो स्ये । देवी पदावती के प्रशांव के कारण कीटपाल वहाँ से अवस्य हो नया (45)। कोटपाल को इस प्रकार बिल्प्स देखकर वहाँ आये हए बनुषरों को जारचर्य और बातक हवा। वे राजदरवार मे पहेंचे (46)। सम्राट चन्द्रगुप्त उस समय उन्जयिनी के महाराज थे। जिसने भी यह समाचार सुना वह विस्मय में पड गया (47)। इतने में उद्यान में अन्य राजसेवक भी आ पहेंचे और उन्होंने पहिर्दि से प्रार्थना की कि चनको तत्काल सम्राट के समीप पहुँचा दिया जाए ताकि ने स्वय भी आमे के समाचार दे सकें (48) । उज्जयिनी समृद्ध तनरी थी। नागरिकों का बीवन बहुत सुबी और शान्त था। वहाँ का व्यापार और शिल्प जम्मति पर ये (49) । बन्द्रवृत्त सन्त्राञ्ची के साथ अपने राजपुरुषों और सेवकों के दन सहित अ वार्ष महबाह का स्वानत करने के लिए बाने बढ़ें (50) । सब गुरुवों को प्रवास किया। सेवक भी प्रकिश्यक किनम बीर मानन्दित हुए (51)।

सहबाहु ने सबको हमँसाम दिया (52)। सम्राट् नम्म गुप्त और महारानी ने मुनि-संब से आहार ग्रहण करने के लिए निवेदन किया (53)। चन्द्रगुप्त ने राजपुरुषों को साब से मुनियों को आहार दिया (54)। इसी अवसर पर वहाँ एक अंग्य मुनिसंच का पहुँचा और दोनो संघों का मिलन हुआ (55)। सेवकों सहिस चन्द्रगुप्त और सम्राम्नी ने आचार्य महबाहु के चरणो की अर्चना की (56)। सम्राट्चन्द्रगुप्त सदबाहु की तपस्या और उनके ज्ञान से इसने प्रभावित हुए कि उन्होंने महबाहु को अपना गुरु मान लिया।

एक दिन आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए निकले और जब एक भवन के हार में प्रवेश किया तो उन्होंने एक शिशु को चिल्लाते हुए सुना—"जाओ, जाओ"। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त-कान से विचार किया कि बालक की बाल का अर्थ है कि उन्हों यह क्षेत्र छोड देना चाहिए। उन्होंने सोचा जब यह बालक बील ही रहा है तो उससे प्रदन भी किया जा सकता है। प्रदन का उत्तर मिला—बारह वर्ष, और आचार्य भद्रबाहु के निमित्त-जान में अर्थ स्पष्ट हुआ कि बारह वर्ष का भीषण अकाल पडने वाला है। वे निराहार लौट गये।

निमित्त-कान के इस निष्कर्ष के साथ जुड़ी है एक अन्य घटना जिसने भद्रबाहु के इस निर्णय की सम्पुष्टि दी। यह घटना भी पावाण-फलको मे बन्द्रगुप्त बसदि मे उत्कीर्ण है

एक रात चन्द्रगुप्त वात-पित्त-कफ आदि रोगो से रहित स्वस्थ अवस्था में सौये हुए थे कि राक्ति के पिछले पहर में उन्होंने मौलह स्वप्न देखे। स्वप्नक्रम इस प्रकार है—

1. सूर्यास्त, 2 वस्पवृक्ष की शासा का टूटना, 3 बन्द्रमा का उदय जिसमे छलगी की तरह छेद थे, 4 भयकर सर्प जिसके बारह फण थे, 5 देवलाओं का विमान जो नीचे उतरकर वापस चला गया, 6 मिलन स्थान मे उत्पन्न कमल, 7 भूतप्रेतों का नृत्य, 8 जुगनुओं का प्रकाश, 9 जलरिहत सरोवर किन्तु कही-कही थोडा-सा जल, 10 सोने की थाली में सीर साता हुआ कुत्ता, 11 ऊँचे हाथी पर बैठा बन्दर, 12 तट की मर्यादा मग करता समुद्र, 13 रथ को सीचते हुए बछडे, 14 ऊँट पर सवार राजपुत्र, 15 घूल से आच्छादित रत्नराशि और 16 काले हाबियों का युद्ध। (फलक 57)।

इत सोलह स्वप्तो के अभिप्राय के सम्बन्ध में सम्बाट् चन्द्रगुप्त ने अपनी महा-रानी से, ज्योतिषियो और मित्रयों से परामर्श किया (5%)। अभिप्राय के सम्बन्ध में आश्वस्त होने के लिए वे आवार्य भद्रवाहु के पास गये (59)। स्वप्ती की बात सम्बाट् के सेवकों की मालूब हुई। वे सम्बाट् के अहब के पास बैठे उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे (60)।

सम्राट् बन्धगुप्त ने जाकर आचार्य भद्रबाहु को प्रणाम कियाँ । अपने स्वप्न

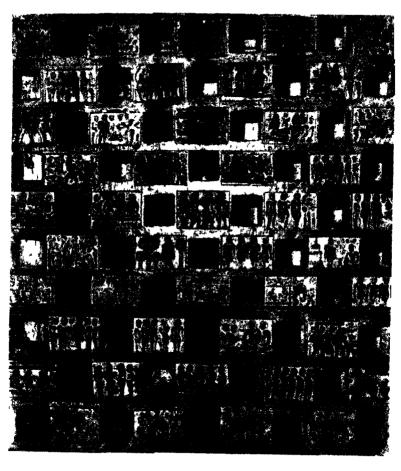

2. चन्द्रगुप्त बसदि मे, जालो पर, श्रुतकेवली मद्रबाहु के साथ सम्राट् चन्द्रगुप्त के दक्षिए। को ग्रोर विहार का ग्रकन



3 चन्द्रगुप्त बसिंद मे, जाली पर, मद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त के दक्षिण की श्रोर बिहार का श्रक्त (परिवर्धित चित्र)

सुनाने कीर प्राचना की कि इन स्वप्तों का पास बताने की कुमा करें। आवार्य भा -बाहु बीते -- 'वे स्वप्त सम्बेद नहीं हैं। ये सुनित करते हैं कि श्रविध्य खोटा होगा। किन्तु इसी स्विति का विन्तन बच्छे पुत्रवों में वैराय्य उत्पन्त करेगा। स्वप्तों का फल कम से इस प्रकार है

- इबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचय काला में खुतजान अस्त होता बना कार्यना।
- 2. करण्यका की सासा टूटने का अर्थ है कि साथ से राजपुरुव संबंध की बहुण नहीं करेंगे।
- 3. चन्द्र-मण्डल में अनेक छेवों का अर्थ यह है कि धर्म के बुद्ध मार्थ की दूसरे वादी-प्रतिवादी छिन्न-विच्छिन करने का प्रयस्त करेंगे।
- 4 बारह फण वाले सर्प का अर्थ है कि बारह वर्ष तक अयकर दुर्भिक पहेका ।
- 5 वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पचम काल में देवता, विद्याधर और नारणमुनि पृथ्वी पर नहीं आयेंगे।
- 6 कमल दूषित स्थान में खिला है, इसका अर्थ है कि उत्तम कुल के लोग अधर्म को अपनायों ।
- ग भूतों के नृत्य का अर्थ कि लोगो के मन पर भूत-प्रेतों की और अनिब्ह की छाया रहेगी।
- 8 जुगनुओं के चमकने का अर्थ है कि द्वर्म के प्रकाश से रहित व्यक्ति ही उप-देशक होंगे।
- 9 सूखे किन्तु कहीं-कही जल सहित सरोवर का अर्थ है कि भगवान की वाणी का तीर्थ प्राय सूख जायेगा, फिर भी कहीं-कही भर्म का अस्तित्व दिसायी देगा।
- 10 सोने की पाली मे खीर साते हुइ कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति के पुरुष लक्ष्मी का उपभोग करेंचे, मनस्वी पुष्यों को वह प्राप्त नहीं होती।
- 11. ऊँचे हाथी पर बैठे हुए बन्दर का अर्थ है कि राजशासन ऐसे लोगो के हाथ मे आयेगा जो चचल-मित के होगे।
- 12 समुद्र मर्यादा उल्लबन कर रहा है, इसका अर्थ है कि शासक प्रजा की लक्ष्मी का हरण करेंवे और त्याय-मार्ग का उल्लबन करेंगे।
- 13 रम को वहन करने वाले बछडो का अर्थ है कि यौतन की अवस्था में लोग समम प्रहण करने की शक्ति रखेंगे, किन्तु वृद्धावस्था में यह शक्ति क्षीण हो आयेगी।
- 14. केंट पर चढ़े हुए राजपुत का अर्थ है कि नृप-गय निमंस धर्म छोडकर कट-पटाम हिंसा का मार्ग अपनावेंचे :
- 15 घूल से आच्छादित रत्नराशिका अर्थ है कि नियंग्य सामु भी एक दूसरे की

निन्दा करने लगेंगे।

16 काले हाथियों का युद्ध यह व्यक्त करता है कि मेघ आशानुकूल वर्षी नहीं करेंगे।" (61)

स्वप्तो की यह अग्रभ एव दु खद भविष्य-वाणी सुनकर सम्राट् चन्द्रगुप्त अस्यन्त चिन्तित होते हए, राजप्रासाद लौट आये (62)। चन्द्रगुप्त ने विरक्त होकर राजपाट त्यागने का निश्चय किया। इस समाचार से महारानी दखी हई, राजपुरुष उदास हए। सबने सम्राट्से प्रार्थना की कि वे राजपाट न छोडें किन्त् सम्राट अपने निश्चय पर दृढ रहे। उन्होने महारानी और सेवको का समाधान करने का प्रयत्न किया (63) । अन्त मे चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ले ली। कुछ महिलाओं ने भी बीक्षा ली और केशलोच किया (64 65)। चन्द्रगुप्त ने मृनिसंघ में सम्मिलित होकर (66) मृनिथो के साथ बन-प्रान्तरों में आत्म-ध्यान का अभ्यास किया (67)। मृतिसंघ के शील स्वभाव से प्रभावित होकर वनदेवी सच की सेवा मे उपस्थित हुई और उसने अपना प्रणाम निवेदन किया (68)। मनि चन्द्रगृप्त का घ्यान-अम्यास बढता गया और वे आचार्य की उपस्थिति में कार्योत्सर्ग मुद्रा के अम्यस्त हो गये (69)। सध के अन्य मुनियों के साथ वे ध्यानमन्त रहते (70) और, सुदूर वन के एकान्त मे भी वे एकाकी ध्यानस्थ होते (79)। उनके आसपास वन-पशु निर्मय विचरण करते (72)। चन्द्रगुप्त मुनि जहाँ-जहाँ विहार करते, बनदेवता उनकी सेवा मे उपस्थित रहते (73) । चन्द्रगुप्त को आचार्य भद्रबाह ने उस शिशु की कथा भी सुनायी, जिसने उनसे 'जाओ, जाओ' कहकर और बारह की सख्या का सकेत देकर बारह वर्ष के अकाल की चेतावनी दी थी। (74-75-76)।

आचार्य भद्रबाहु निर्णय कर चुके थे कि दुष्काल में सघ की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और चारित्र को अक्षुण्ण रखने के लिए दक्षिण जाना आव-ध्यक है। अन्त में एक दिन प्रस्थान की घोषणा हो गयी (77)।

आचार्य भद्रवाह का यह अभिप्राय जानकर अनेक राज-महिलाएँ (78) एव समृद्ध श्रे॰ ठी एकत्रित हुए और उनसे निवेदन किया कि वे यह प्रदेश छोडकर न जायें, यही ठहरें (79) । उत्तरापथ मे रह जाने वाले मृनियो ने भी ऐसी ही प्रार्थना की (१))। जब भद्रवाह ने स्वीकृति नहीं दी तो भक्तो ने अन्य मृनियो से ठहरने का निवेदन किया। इस प्रकार की प्रार्थना करने वालो के अनेक नाम 'भद्रवाह-चित्र' मे आते हैं। जैसे —कुवेर, भिन्न, जिनदास, माधवदत्त, बन्धुदत्त आदि। प्रत्येक ने कहा —'हमारे पास घन धान्य की कमी नहीं है। हम अपनी सम्पदा को धर्म के कार्यों मे लगाना चाहते हैं। आप यहीं निध्चिन्त होकर ठहरें। मृनिसध को किसी प्रकार का कच्ट नहीं होगा' (81)।

बाबार्य भद्रवाह ने कहा-

संबोऽयं सुरवृक्षामः समयं सर्वकर्मस् । तथापि मान योग्यास्या चारवारिज्ञवारिज्ञाम् ।। पतिस्यति तरां रीतं दुभिकं दुःसवं मृणाम् । चान्यववृद्धंसो मावी संयम संयम्पिणाम् ।। स्थास्यन्ति योगिनो येऽस्र ते त्यस्यन्ति संयमम् । सतोऽस्माव विहरिष्यामोऽवस्यं कर्णाटनीवतम् ।।

"यद्यपि कल्पवृक्ष के समान सब प्रकार के साधन आप लोगो के पास हैं और आप समर्थ हैं किन्तु चारित्र की रक्षा करने के लिए तत्पर साधुओं को बहाँ ठहरना उचित नहीं है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुलंभ होने वाला है, उसी प्रकार संयम भी दुलंभ हो जायेगा। यहाँ रहने वाले साधु सयम को त्याग देंगे। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम यहाँ से कर्नाटक देश की ओर जायेंगे।"

आचार्य भद्रबाहु का यह निर्णय मुनकर श्रावको को अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया था। वे चिन्तामग्न हए (82), फिर उनमें ऐसी चेतना आयी —

> यहेशे विचरन्ति चारचरिता निर्मन्ययोगीश्वरा । पर्यान्योऽपि च राजहसविहगास्तत्रेव भाग्योदय ॥

—वास्तव मे भाग्यशाली है वह देश (कर्नाटक) जिसमे निर्मल-चारित्र-धारक निर्मन्थ साधु विहार करते है, जहाँ के स्वेत सरोवरो मे कमलिनियाँ शोभित होती हैं, जहाँ राजहस विचरते हैं। अत निमित्त-ज्ञानियो ने जो कहा है वह ठीक ही है।

आहार के उपरान्त (83), मुनिसघ के विहार से पहले आचार्य भद्रबाहु ध्यानमग्न हुए (84)। सब ने प्रस्थान किया (85), आचार्य ने पुन धर्मीपदेश दिया (86)। राजपुरुषो, श्रेष्टियो, गण-नायको और जनसामान्य ने आचार्य भद्र-बाहु और मुनिसघ को श्रद्धापूर्ण विदाई दी तथा उनके धर्म-मंगल की कामना की (87-90)।



खण्ड : तीन

धर्मचक की धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर-साधना की इतिहास-यात्रा

# श्राचार्य भद्रबाहु का धर्मचक श्रीर दिगम्बरत्व की विराटता के बिम्ब बाहुबली

श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु मुनि-धर्म और श्रावक-धर्म की श्रेष्ठ सास्कृतिक परम्पराओ को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृतसकल्प थे। उन्हें पता था कि मुनि-धर्म के अनुरूप सयम का जाचरण वे साधु नहीं कर पायेंगे जो दुर्भिक्ष-प्रस्त क्षेत्र में रहेगे। आचार्य भद्रवाहु महामात्य चाणक्य की बुद्धि का चमत्कार, उनका नीति-कौशल और उनके द्वारा चन्द्रगुप्त के विशाल साम्राज्य की यशस्वी स्थापना देख चुके थे। उस राजनीति का सफल नायक सम्राट् चन्द्रगुप्त अब उनका साक्षात् शिष्य था। आचार्य को यह अवसर अनुकूल लगा कि मानव-कल्याणकारी जिनधमें के अहिसा और विश्वमंत्री के सिद्धान्तों के आचार पर धर्म-साम्राज्य विस्तृत हो। आचार्य मद्रबाहु ने सख-सहित दक्षिणापथ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया था।

आचार भद्रबाहु ने जब यह सकल्प किया तब कितनी अदम्य साहसिक दृढ़ता रही होगी उनके मन मे ! साम्राज्य त्यागी सम्राट् चन्द्रगुप्त साथ थे, यह तथ्य अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि आचार्य भद्रबाहु के सघ मे बारह हजार साथु थे। कितना बड़ा सघ ! कितनी लम्बी यात्रा कितने नगर, ग्राम, जनपद, पहाड और घने जगल ! इतने बड़े सघ के साधुओं के आहार-विहार की क्या व्यवस्था रही होगी, यह सोच पाना कठिन है। किन्तु जो अभायं अपने शिष्यों को इसलिए दक्षिण की ओर ले चले कि उनका सयम और आचरण स्थिर रहे, उनका पूरा प्रयत्न यही रहा होगा कि यात्राकाल में सारे संघ का आचार-विचार शुद्ध रहे। कितने दिन संघ निराहार रहा होगा ! कैसे धीरे-धीरे सघ की यात्रा आगे बढ़ी होगी ! किन्तु, किसी भी भय की कल्पना करना शायद उचित नहीं है, क्योंकि धमंत्रधान भारतवर्ष की जनता साधुत्व और त्यांग को समझती आयी है, और इसीलिए त्यांगी-विरागी साधुत्रों के प्रति उसके हृदय में सदा सहज विनञ्जता जगती रही है। आचार्य भद्रबाहु के सचासन से इतना बक्रा

संघ जहाँ-जहाँ पहुँचता होगा, किस प्रकार ये बारह हजार साधू पहाड़ों की घाटियों और जगलों के सुनसान प्रदेशों में दिन-रात तपस्या में लीन रहते होंगे। अञ्चल-वासी जनता के लिए यह अद्मृत चमत्कारी अनुभव रहा होगा। जिस धमें में समवसरण और दिव्यध्विन की सकल्पना है, उस घमें की पताका के घारक आचार्य भद्रवाहु अच्छी तरह समझते थे कि जो बात मान्न वाणी के उपदेश से नहीं सध सकती, वह तपस्या और सयम के प्रत्यक्ष उवाहरण से कहीं अधिक गहराई के साथ जनमानस में प्रविष्ट हो जाती है। सहस्रो दिगम्बर मुनि अलग-अलग या समूह रूप में जब कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होते होगे तो स्वभावत इन साधुओं की सक्षासन या पद्मासन मुद्रा को तीर्थंकर-धर्म से सर्वभित करके लोगों ने दिगम्बरत्व की कल्पना को प्रत्यक्ष आत्मसात कर लिया होगा।

जैन सस्कृति की रूपरेखा प्रथम तीर्थं कर भगवान् आदिनाथ ने जिन्नित की। उनके पुत्र भरत ने उसकी सवर्धना की, और बाहुबली ने तो जीवन की यथार्थता में उस सस्कृति के अनेक आयाम खोल दिये। वह तमोगुण में ज्याप्त अधकार से रजीगुण की ओर बढ़ें और अन्त में उन्होंने निर्वाण की मुद्ध सास्विक स्थिति का साक्षास्कार किया।

भगवान आदिनाथ से भी पहले बाहुबली को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह घटना बडी बिंग्सकारी और महत्त्वपूर्ण है। इस काल के बह पहले मोक्षगामी जीव हैं और पहले कामदेव हैं। स्वय भरत ने पोदनपुर मे तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति न बनवा-कर बाहुबली की अस्यन्त ऊँची, 527 धनूष प्रमाण पन्ने की मूर्ति बनवाई।

- विशालता का ध्यान करते हैं तो लगता है कि बाहुबली ही ऐसे महिमामय महापुरुष हैं, जिनकी मूर्ति सार्थक रूप मे बडी-मे-बडी बनाई जा सकती है।
- ॰ वे अपराजेय हैं। उनकी कथा मे युद्ध की चुनौती है। सेनापतियो और योद्धाओं के लिए वे प्रमाण-पुरुष है।
- उन्होने जीवन में जो देखा, सहा और भोगा उसमें कोंघ, मान, माया और लोभ, बारो कषायों की तीव्रतम अभिव्यक्ति है

भरत जलवर्ती द्वारा अपने भाई बाहुबली के शिरच्छेद के लिए जलाया गया जल माया और छल का जरम उदाहरण है क्योंकि तीन प्रकार के युद्धों की निश्चित प्रकार के युद्धों की निश्चित प्रकार के विकद्ध उन्होंने यह हेय कार्य किया। जलवर्ती का लोभ ऐसा कि शेष सम्पूर्ण ससार को जीतकर भी राज्य-विस्तार की लालसा से अपने छोटे भाई को जीत-सीमित भूमि को भी वह छोड़ नहीं सका। मान और अहकार का प्रत्यक्ष वर्षन तो बाहुबली ने अपने ही खीवन में किया। स्वम गुरु से दीक्षा नहीं ली, भरत की पृथ्वी पर सचरण न करना पड़े इसिसए एक वर्ष तक एक ही स्थान पर माल दो तलबी पर खडे हुए उन्हें कठिन कायोस्सर्ग तपस्था में भी अहकार का शस्य कुमता रहा।

- बाहुबली जनता के मन में सीयं और तपस्या की संतुलित सूर्ति के क्य में प्रतिक्रित हैं।
- राजाओं के लिए वे धीर-गम्भीर-वीरत्व के बादर्श हैं।
- साबुको के लिए उनकी अदन्य काबोल्सर्ग मुद्रा अनुकरणीय है ।
- विशिष्पयों के लिए उनकी विशासतां, उनका सीदार्थ और उनकी आध्यात्यिक विकास हुदय में उतारने की वस्तु है। कीमस माधवी नताओ या पिप्पसी-लितकाओं द्वारा घारीर का आच्छादन, कुक्कुट संपी की बांबियां और वन के समस्त प्राणियों का बासपास निर्मय संवरण—तब कुछ, जो कला के लिए वोछनीय है, बाहुबली-मूर्ति की कल्पना में समाहित है।
- साहित्यकारों के लिए इससे अधिक मनोरम कथानक, इससे बढा रोमांच, नाटकीय तस्वों का इतना गहन समावेश, भावनाओं का घात-प्रतिधाल और रसो का परिपाक अन्यत्र कहाँ मिलेगा?
- बाहुबली ससार के उन आदिपुरुषों में हैं जिन्होंने आत्मगौरव के सिए, अपनी
  भूमि की स्वतन्त्रता के लिए, सम्राम किया और युग-युगान्तर के लिए
  स्वाधीनता के महत्त्व को स्थापित किया।
- बाहुबली प्रतीक हैं आध्यात्मिकता के उन बहुरगी रूपों के, जो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की ओर, गोचर से अगोचर की ओर, और इन्द्रियों के सयम से इन्द्रियातीत आत्मा के दर्शन की ओर अग्रसर होते हैं।

दिगम्बरत्व की इतनी बडी साहसिक कल्पना इन्हीं भगवान बाहुबसी के चरित्र के माध्यम से जन-जन मे प्रतिष्ठित हो पाई। और, बाहुबसी की ऐसी विशास दिगम्बर मूर्ति का निर्माण करना दसवीं शताब्दी के प्रतापी महापृष्ठ सेनापित और अमात्य बामुण्डराय के लिए सम्भव हुआ, जिसे जैन तथा जैनेलर जनता में, जन-जन मे आदर-सम्मान प्राप्त था।



## श्रवणाबेल्गोल मे वाहबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना

#### चामुण्डराय का आध्यात्मिक रोमाच

सम्राट् भग्त से लेकर सम्राट् चन्द्रगुप्त तक के प्राचीन इतिहास को भगवान आदिनाय के धर्मचक्र की जो जय-यात्रा निरन्तरता प्रदान करती है, उसके गमन-चिह्नो की लीक श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिरि पहाडी के शिखर तक पहुँची। वहाँ चन्द्रगिरि के सामने ही है विन्ध्यगिरि। लगभग तेरह शताब्दियो बाद कर्णाटक के परम तेजस्वी राज-पुरुष महामात्य चामुण्डराय ने विन्ध्यगिरि को विद्य का धर्मतीर्थं बना दिया—भगवान बाहुबली की विशाल और अनुपम मूर्ति की प्रतिब्हापन द्वारा।

नेभिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती कृत 'गोम्मटसार जीवकाण्ड' की मन्दप्रबोधिनी टीका की उत्थानिका मे उत्लेख है और इतिहास साक्षी है कि चामुण्डराय ने अपनी वीरता और प्रतिपक्षी नरेशो से सफलता पूर्वक लोहा लेने के कारण अनेक उपाधियाँ प्राप्त की। उनमें से तीन का उल्लेख दुर्गों पर चढाई करके सन्नु को समूल उखाड फॅकने के यश से सम्बन्धित है 'रणग्ड्गसिंह', 'वीर-कुल-काल-दण्ड' तथा 'मुज-विकम'।

युद्ध के मैदान में रणकीशल दिखाकर नोलम्ब नरेश की पराजित करके 'वीर-मार्तण्ड' की उपाधि प्राप्त की।

पराक्रमी शत्रु बज्जल को खेडक-युद्ध में हराकर 'समर-धुरन्घर' की पदवी अजित की। इसी प्रकार 'समर-परगुराम', प्रतिपक्ष-राक्षस', 'श्रटमाणि', असहाय-पराक्रम', आदि अनेक उपाधियों की पृष्ठभूमि में चामुण्डराय के पराक्रम, शौर्य, रणनीति और मित्र-नरेशों की तत्पर सहायता की कथा गुम्फित है। महाबलय्य का यह पुत्र अपने बश की परम्परा की कीर्ति को चार चौद लगा गया।

नोलबो, चालुक्यो और बज्जलो की लोभ-लालसा की दृष्टि जैन धर्मावलम्बी गग-नरेशो के राज्य पर सदा लगी रहती थी। यह चामुण्डराय के शौर्य और रण-कौशल का प्रताप था कि विरोधियों को बारबार पराजय सहनी पडी। चामुण्डराय ने धर्म-पताका को सदा ऊँचा रखा।

वामुण्डशाम ने अपनी अनित, वर्मभावना, सत्यनिक्ठा, जैनममं के प्रति अट्ट अद्धान और जिनशासन-प्रभावना के कारण, जो उपाधियाँ प्राप्त की, वे हैं सम्य-क्खरलाकर, जीवाभरण, मुखरल-मूबण, देवराज।

वामुण्डराय के गुर्व नेमियनद्र परम तपस्वी और अगाय आनी ये। उनकी कृपा से ही चामुण्डराय को गुल्किकायज्जी के दर्शन हुए। गोम्मटेश्वर की प्रतिमा का अधिषेक सम्पन्त हुआ और जामुण्डराय अहकार के कथाय-भाव से बच गये। यह कथा आगे दी है।

उत्कट शीर्ध के साथ मृबुता और निरिभमानता के समागम का पाठ गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तवकवर्ती ने चामुण्डराय को शास्त्रज्ञान के साव-साथ पढ़ाया।

ने मिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती एक दिन जब कर्म सिद्धान्त के प्राचीन प्रश्व वबसा का अध्ययन कर रहे थे तो चामुण्डराय गुरु के दर्शनों को उनके पास पहुँचे। गुरु ने चामुण्डराय को देखते ही उस प्रन्थ को बन्द करके एक ओर रख दिया। चामुण्ड-राय को शास्त्रज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने गुरु से पूछा—

"मुनिवर! आप किस शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे ? आपने उसे उठाकर रख दिया। कृपा करके मुझे बतायें इसका विषय क्या है।"

गुरु ने कहा, "वामुण्डराय, यह इतना कठिन विषय है, इसका इतना विस्तार है कि तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। अभी तुम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हए।"

चामुण्डराय ने गुरु से प्रार्थना की कि सिद्धान्त के गहुन विषयों की उसे शिक्षा दें। उसके लिए सिद्धान्त-विषयों का सार इस प्रकार लिख दें कि विषय मक्षेप में समझ में आ जाये। गुरु ने चामुण्डराय के लिए 'पंचसंग्रह' नाम का ग्रन्थ प्राकृत भाषा में रच दिया। वह षट्खण्डागम के छह खण्डों का सग्रह है, उनका सार दिया गया है। गुरु की अपने इस शिष्य गोम्मट पर इतनी कृषा थी कि उक्त ग्रन्थ का नाम ही उन्होंने 'गोम्मटसार' रख दिया। ग्रन्थ की अनेक गांधाओं में गोम्मट शब्द का प्रयोग किया, जहाँ उसके अर्थ का सकेत गोम्मटराय अर्थात् चामुण्डराय की ओर है—

गोम्मटसगहसुत्त, गोम्मटलिहरवरि गोम्मटजिणो य। गोम्मटरायविणिम्मिय, दक्तिजणुक्कुटजिणो जयरा। कर्मकाण्ड, 968

चामुण्डराय स्वय शास्त्रज्ञानी हो गये, उनके अपने रचे ग्रन्थों के नाम भी प्रचलित हैं.

(1) वीरवातगढी गोम्मटसार की कल्नड मे टीका जो अभी तक अनुप-सब्ध है। इस प्रकार की एक टीका केशव वर्णी द्वारा भी रक्षी गई है। (2) चारित्रसार।

(3) त्रिल्लाचित्रस्ताकापुरुषचरित (63 महापुरुषो की जीवन-माचा जिसमें 24 तीर्थंकर भी सम्मिलित हैं।) कन्नड गण्ड का यह प्राचीन नभूका है। कन्नड भाषा को आधुनिक आधार देने वाले साहित्यकार चामुण्डराय हैं।

## गोम्मटेश्वर की मूर्ति-निर्माण की कथा

भगवान बाहुबली की मूर्ति के निर्माण की कया अत्यन्त चमस्कारी है। कहते हैं
कि चामुण्डराय की माता कालला देशी ने मुनियों से सुन रखा था कि उत्तर भारत
में तक्षशिला के समीप पोदनपुर में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसके
पिवत्र दर्शन आत्मा को परम शान्ति देते हैं। किन्तु उस मूर्ति के दर्शन बढ़े
भाग्य से होते हैं। न मालूम माता के हृदय में क्या भावना हुई कि उन्होंने यह दृढ़
निश्चय कर लिया कि वह पोदनपुर की उस मूर्ति का दर्शन अवश्य करेंगी। उन्होंने
अपने पुत्र चामुण्डराय और पुत्रवध् अजिता देवी के समक्ष यह भावना प्रकट की।
आजाकारी पुत्र ने तत्काल निर्णय किया कि वह जल्दी ही प्रवन्ध करेंगे कि माता
को पोदनपुर ले जायें और भगवान बाहुबली की उस अद्मुन विशाल प्रतिमा का
दर्शन करायें, स्वय भी कृतकृत्य हो। तत्काल ही याता का प्रवन्ध करना इसलिए
और भी आवश्यक हो गया कि माता की प्रतिज्ञा थी कि जब तक वे उस मूर्ति के
दर्शन नहीं करेंगी तब तक दूध का आहार ग्रहण नहीं करेंगी।

भिन्त-भाव से गर्गद माता, पुल और पुत्रवधू भगवान बाहुबली की याता के लिए तिकल पड़े। साथ मे गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचवर्ती थे। अपनी राजधानी तलक नाड से चलकर कई दिन की यात्रा के उपरान्त अवणवेलगोन के स्थान पर पहुँचे और वहाँ विश्राम किया। वही एकाएक रात को चामुण्डराय को स्वप्न हुआ। स्वप्न में कूष्माण्डिनी देवी ने, जो बाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन-देवी हैं, दर्शन दिया और कहा—

"व्यथ होगी तुम्हारी पोदनपुर की याजा, वस्स । क्योंकि वहाँ बाहुबजी-मूर्ति के दर्शन नही हो सकेंगे। उसे तो कुचकुट सर्पों ने पूरी तरह से आच्छादित कर रखा है।"

स्वप्न मे ही चामुण्डराय अधीर हो गये। देवी ने उन्हें आरवासन दिया और कहा---

"तुम्हारी मातृ-मन्ति से मैं प्रसन्त हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी माता की यहीं बाहुबली की विशाल मूर्ति के दर्शन करवा दूंगी। ध्यानपूर्वक विधि सुनी। प्रात. सूर्योदय द्धोते ही स्नान-ध्यान करके तुम यहाँ जिस पहांची के तल में विश्वाम कर रहे हो, उनके शिक्षर पर चढ़ी और बहाँ से सामने की बडी पहाड़ी के शिक्षर पर



4 कूष्माण्डिनी देवी (चन्द्रगिरि पर)



5 त्यागद बहादेव स्तम्म (बांच में स्थित) [भा० पु॰ स०, नई दिल्ली]

अविदासाल हे सीने का एक तीर कोनी जीर देशी कि क्या होता है।

अस्तर की निर्मेत शाबनाओं का यह सुनोय और यह प्रताप कि वही स्वप्न वाम्बराय की मात को भी हुआ और उनके युर नेमिचना सिकान्तचनकर्ती को भी।

अनमे दिन प्रातःकास कामुख्य राज् ने जब किस्तिक्त निनक्त भाव से तीर छोडा तो आक्ष्यों का किशना न रहा कि साननेत्रासी पहाडी की कट्टान की परतें पिरने लबीं और अनवान बाहुनकी की मूर्ति का मस्तक-बाग स्वतः स्वय्ट होने क्षणा । जब प्रका उठा कि प्रवेत-पाषात्र की परतों को हटाकर सूर्ति को आकार देने वाला चिस्ती कीन हो ?

## शिल्पी की खोज त्यागद ब्रह्मदेव

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने राज्य के प्रचान शिल्पी अरिब्टनेसि की बुझा-कर अपना अभिप्राय बताया कि भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराना है जिसके लिए सहायक कुशल शिल्पयों की खोज आवश्यक होगी। पूर्ति की विशालता की कल्पना देने के लिए चामुण्डराय ने शिल्पी को अपनी पाता के मन में उत्पन्न बाहुबली-दर्शन की उत्कट अधिलाधा का प्रसग बतलाया और कहा कि उत्तर भारत में तक्षशिला के निकट प्राचीन पोदनपुर नगर में महाराज भरत ने जो पन्ने की प्रतिमा निमित करायी थी, वैसी विशाल यूर्ति यहाँ विन्ध्यविर पर निर्माण करनी है।

चामुण्डराय ने शिल्पी को वह पाषाण-शिखर भी विस्तालया जहाँ स्वप्त-निर्दिष्ट विधि से छोडा गया तीर पहुँचा था। शिल्पी ने विस्व्यगिष्टि के उस शिखर को आँसो-ही-आँखो मे नाप लिया और मूर्ति की विसालता का अनुमान मन में बैठा लिया।

' इतनी निशाल मूर्ति के निर्माण में तो बहुत समय लग आयेगा", शिल्की ने मन-ही-मन सोचा। "और, इल्वे महान् उपक्रम का पारिश्रमिक चामुण्डराय क्या देंगे ?" यह प्रश्न भी उसके अन्तस् से बार-बार उठ रहा था।

"क्या सोच रहे हो, अरिक्टनेमि," चामुण्डराय ने अभीर होकर पूछा। "क्या यह निर्माण तुमसे हो नही प्रायेका? या सोचते हो कि इसका पारिश्रमिक क्या होगा?"

"हो क्यो नहीं वायेगा, स्वामी । किन्तु सक्षमुत्र, वारिश्रमिक की राज्ञि कता पाना इतना कठिन खगता है कि मच में दुविका उत्पन्त हीती है," किल्पी वे अपनी कठिनाई स्पष्ट कर ही !

"दुविधा छोडो, शिल्पी ! कही क्या चाहते हो ?"

जिल्पी ने निश्वक होकर कहा-"इस शिला में से मूर्ति का स्पूत आकार कोट सूँगा। फिर मूर्ति के निर्माण में जिसना पाषाण क्रेंटला जायेगा, जितने पासाण- खण्ड गिरते जार्येगे, और मूर्ति की भव्यता को उकेरने मे छैनियो से जो शिला-कण और चूर्ण विखरते जार्येगे, उन सबको इकट्ठें करते जाना होगा और जिस माझा मे पावाण खण्ड और क्षरण इकट्ठा हो जार्ये, उतनी तौल का स्वर्ण मुझे प्राप्त हो।"

चामुण्डराय आश्वत हुए। प्रसन्न मन बोले —"स्बीकार है।"

बात पक्की हो गई और प्रधान-शिल्पों ने अपने अधीन अनेक शिल्पियों तथा अभिकों को काम पर लगा दिया। चामुण्डराय पहाडी की अपरी उलान पर प्रति-दिन एक निश्चित स्थान पर आकर बैठते और शिला से काटे-छाँटे गए पाषाण-सण्डों की तौल करवाकर लिखवाते जाते। धीरे-धीरे इतना देर इकट्ठा हो गया कि चामुण्डराय को शिल्पों से कहना पड़ा कि अभी जितना देर इकट्ठा हो गया है, उतने का स्वर्ण वह ले जाये। आगे भी जैसे-जैसे काम बदता जाये यह हाय-के-हाथ अपना पारिश्रमिक लेता रहे।

पहली पारी के सोने का ढेर लदवा कर शिल्पी अपने गाँव आया और जैसे ही दोनो हाथो में उठाये पहले ढेर को अपनी माँ के आगे रखने लगा, कि उसके हाथ जड़ हो गये, जकड़ गये, और सोने के ढेर से अलग न हो पाये। शिल्पी पर आतक छा गया, वह पीड़ा से कराहने लगा। माँ आचार्य महाराज के पास दौड़ी गई, दर्शन किये, समाधान माँगा, और घर वापिस आकर बेटे से कहा — "वेटा, यह सोना तुम्हारे हाथों से नहीं चिपका है, यह भार तुम्हारे मन और हृदय पर जड़ हो गया है। तू देखता नहीं कि एक बेटा अपनी माँ की भवित-भावना से हिंबत होकर परम पूज्य भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति बनवा रहा है, सोने-चाँदी के सग्रह की भावना से अपने मन को मुक्त कर रहा है, और एक तू है कि लोभ-भरे मन से अपनी माँ को भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी सोने के रूप से दे रहा है। तेरा मन पड़ा हुआ है अ। में आने वाले सोने के ढेरो में। बेटा । तू ही बता, तेरा उद्धार कैसे होगा?"

मां की बाणी की पिवित्र भाव-धारा ने शिल्पी के मन को एक क्षण में झक-होर कर निर्मल कर दिया। उसके अश्रु बहने लगे। दोनो हाथ सीने से मुक्त हो गये और हृदय लोभ से मुक्त हुआ। चामुण्डराय तो सोना देते ही रहे, किन्तु शिल्पी अब पत्थर नहीं तराश रहा था, भगवान बाहुबली की भूर्ति रच रहा था। यही क्षण था जब उसे गोम्मटेश्वर के मुख, होठ, नेल्ल और उनकी उस दिव्य मुस्कान को रूप देना था जो करुणा, आशीष और कल्पाण की निर्झिरणी है। पिवित्र मन ने उसके शिल्प को दिव्य आभा से मण्डित कर दिया। हृदय में बसी भक्ति ने पाषाण पर चलने वाली हथीडी और छैनी के उकेरो को कमल-दल की कोमलता से मुश्मित कर दिया।

धन्य हो गया शिल्पी, धन्य हो गये नामुण्डराय, और युग-युग के लिए कृतार्थं हो गया भारत का शिल्प-वैभव जो दर्शनाचियो को अमरत्व का बोंध देता आ

### रहा है।

जिसं स्थान पर बैठकर चामुण्डराय शिल्पियों की पारिश्रमिक और असाब-प्रस्त व्यक्तियों को दान दिया करते थे, जिस स्थान पर जैन धर्म की खदार सस्कृति ने कर्नाटक की जनता से प्रचलित बह्यदेव की उपासना को अपनस्त्र ही नहीं दिया, उसे जिन्-सासन की रक्षा के दाधित्व का देवता बनाकर स्तम्भ-वीर्ष पर जासन भी दिया, वह स्थान आज 'त्यागद बह्यदेव' के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्वयं चामुण्डराय ने बह्य-स्तम्भ का निर्माण करा दिया था। इस स्तम्भ को आचार्म मद्रवाह द्वारा दक्षिण प्रान्त में लायी गयी सार्वभीम जैन सम्कृति की सामध्यं प्राप्त हुई। यही कारण है कि यह स्तम्भ अलीकिक चमत्कार का साक्षी हो गया। यह अधर में स्थित है। एक समय था जब तीर्थवाकी स्तम्भ के तीचे से आर-पार रूमाल निकालकर चमत्कार का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। आज भी इस स्तम्भ के तीन कोने प्राय अधर में स्थित हैं।

जैन आचार्यों की इस दूरदिशता के लिए, उनकी समन्वय भावना के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि अहिंगा और अनेकान्त के सिद्धान्त के बल पर उन्होंने जैन स्थापत्य में बहादेव की समाबिष्ट कर लिया। कर्नाटक में प्राय प्रत्येक बड़ी जिन स्थापत्य में बहादेव की समाबिष्ट कर लिया। कर्नाटक में प्राय प्रत्येक बड़ी जिन स्थापत्य में बहादेव घोड़े पर विराजमान हैं। उनके दायें हाथ में फल हैं जो उनकी कृपा-भावना का प्रतीक है। उनके बायें हाथ में चाबुक है जो घम से विमुख होने बालों के लिए दण्ड विधान का प्रतीक है। उनके पाँच में खड़ाऊँ हैं जिसका अभिप्राय है कि मन्दिर की पविव्रता का वह आदर करते हैं। कर्नाटक की जनता जब अपने इस देवता को मानस्तरभो पर देखती है—एक-से-एक बड़े और ऊँचे मानस्तरभो पर, जिन्हें जैन राजपुरषों, सेट्टिथों (श्रीष्टियों) और धनवानों ने स्थान-स्थान पर बनवाया है—तब वह जैन मन्दिरों को अपना समझती है और सोचती है कि जिस तीथंकर-धमंं की रक्षा ब्रह्मदेवता घोड़े पर चढ़कर स्वय करते हैं, जो अत्याचारियों को दण्ड देने के लिए चाबुक हाथ में लिये हुए हैं, उन धमं-स्थानों को सुरक्षित रखना, उन्हें सकट से बचाना प्रत्येक स्वी-पुरुष का कर्त्तंच्य है।

यही कारण है कि कर्नाटक के जैन मन्दिरों को समय की लीला ने कितनी ही अति पहुँचायी हो, धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें सुरक्षित रखा।

त्यागद बहादेव विन्ध्यगिरि के शिखर पर निर्मित गोम्मटेश्वर की मूर्ति का मुखमण्डल आज एक हवार साल से निहार रहे हैं। कैसी अनुपम है वह मूर्ति !

भगवान बाहुबली के दर्जन साक्षात्कार का पुलक

प्रकृति की भरपूर वरिमा और क्षेत्रीय सुषमा के लावच्य से मनोरम श्रवण बेल्गोल का परिवेश इतना मोहक है कि याजी मन्त्रसुग्ध सा बढे चला जाता है। तीलगिरि के वृक्षी की अपूमती कतारें, हरे-भरे खेत, स्थामल-श्वेत मेच, वने अंगम, नारियल और सुपारी के पेड, लॉंग और चन्द्रन की सुरित्र से महकते बन-आन्तर जन्यन कहीं हैं?

श्रवणवेल्गोल की इस विन्ध्यगिरि पहाडी का स्थानीय नाम दोडवेट्टा है जिसका अर्थ होता है बडी पहाडी। यह समुद्रतल से 3347 कुट उमर है और नीचे के मैदान से 470 कुट ऊँची है। शिखर पर पहुँचने के लिए लगभग 650 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर समतल चौक घेरे से घरा है। घेरे के बीच मे छोटे-छोटे तलघर हैं जिनमें अनेक जिन प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। घेरे के चारों ओर कुछ दूरी पर भारी दीवार हैं जिसमें कहीं-कही प्राकृतिक शिलाएँ भी उसका भाग बन गई हैं।

चौक के ठीक बीचों-बीच उत्तरमुख स्थित है भगवान बाहुबली की विश्व-वन्छ विशाल भूति—दिगम्बर, निविकार, कायोत्सर्ग मुद्दा मे । श्रवणबेल्गोल की ओर बढते हुए 15 मील की दूरी से ही यह मूर्ति दिखाई देने लगती है और जल्बी से जल्दी पहुँच जाने की भावना हृदय को आनन्द-विभोर किये रहती है । मूर्ति की विशालता का अकन पुराने ग्रन्थों में हाथ और अगुलियों के माप से दिया हुआ है।

परे पर्वत-खण्ड में से इतनी विशाल मूर्ति का आकार कल्पना में उतारने और भारी हथीडी तथा छैनियो की नाजुक तराश से मित का अग-अग उकेरने का काम जितनी एकामता और सयम-साधना से हुआ होगा, इसकी कल्पना करने पर रीमाच हो उठता है। नुकीली और संवेदनशील नाक, अर्धनिमीलित ध्यानमग्न नेत्र, सौम्य स्मित ओष्ठ, किंचित बाहर को निकली हुई ठोडी, सुपुष्ट कपोल, पिण्डयुक्त कान, मस्तक तक छाये हुए खुबराले केश आदि, इन सभी से दिव्य आभा बाले मुख मण्डल का निर्माण हुआ है। बलिष्ठ विस्तृत पृष्ठभाग का कलात्मक निर्माण, भाठ मीटर चौडे बलशाली कन्धे, चढाव-उतार रहित कुहनी और घटनी के जोड़, सकीर्ण नितम्ब जिनकी चौडाई सामने से तीन मीटर है और अस्यधिक गोल है, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मृति को सतुलन प्रदान कर रहे हो। भीतर की और उके ी गई नालीदार रीढ, सुदृढ़ और अंडिंग चरण, सभी उचित अनुपात मे मूर्ति-कला की उन अप्रतिम परम्पराओं की ओर सकेत करते है जिनका शारीरिक प्रस्तुति से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि तीर्यंकर या साधु का अलौकिक व्यक्तित्व केवल भौतिक जगत की कोई सता नहीं, उसका निजत्व तो आध्यारिमक तल्लीनता के आनम्द मे है। त्याग की परिपूर्णता निरावरण मानता से है। सुदद निश्चय, कठोर साधना और आत्म नियन्त्रण की परिचायक है खड्गासन-मुद्रा ।

इस दिगम्बर मूर्ति की तग्नता के सम्बन्ध में गौधीयुग के चिन्तक और साहित्य-सर्जंक काका कालेलकर के मार्मिक छब्दार हैं '

"सासारिक जिण्टाचार मे फसे हुए हम उस मूर्ति की ओर देखते ही सोचने लगते हैं कि यह मूर्ति नग्न है। लेकिन क्या नग्नता बास्तव मे हेय है ? अत्यन्त



विल्ध्यांगिरि और कल्यांगी सरोवर का विहाम दृश्य
 मा० पु० स०, मैसूर]



गोम्मटेश्वर बाहुबली



8. गुल्लिकायजी, एक रेखाकन



9 चंवरधारी यक्ष (बाहुबली-मूर्ति के पाद-पाइवं मे) [भा० पु० स०, नई दिल्ली]

अयोगिन है । यदि ऐसा होता तो प्रकृति की थी इसके मिए शक्या असीर । यून नीं पहते हैं; पशु-मधी भी नो ही पहते हैं; प्रकृति के साथ जिनकी एकता बनी हाँ है ने शिश भी गर्म पहले हैं । जनको अपनी मन्तला में सच्छा नहीं संपती । उनकी ऐसी स्वामाविकता के कारण ही हुने भी उनमें लक्षा जैसी कोई चीच नहीं विसाई वेती । सर्वेंबा की कार जाने शीजिए । इस सति में कुछ भी सबसील, बीभरतं, जुनुष्यितं, असोभन बौर अनुभित लगता है-ऐसा किसी भी मनुष्य का अनुमव नहीं । इसका कारण क्या है ? यही कि नम्नता एक ब्राइतिक स्थिति है । मनुष्य ने विकारीं को बारमसाल करते करते अपने मन को इतना अधिक विकृत कर लिया है कि स्वभाव से सन्दर नम्नता उससे सहन नहीं होती । दोष नम्नता का नहीं, अपने कृतिम जीवन का है। बीमार मन्द्र्य के आगे पके फल, पीष्टिक मेर्वे या सारिक आहार स्वतन्त्रतापर्वक नहीं रखा जा सकता। यह दीव साध पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नम्नता को छिपाते हैं तो नानता के दीय के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक रोग के कारण । नम्नता छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है। बरन उसके मल मे विकारी मनुष्य के प्रति दयाश्राब है. उसके प्रति सरक्षण-बत्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ भावता नहीं होती, वहाँ कोरा दम्भ है।

परन्तु जैसे बालक के सामने नराधम भी शान्त और पिषत्र हो जाता है, वैसे ही पुण्यारमाओं तथा वीतरागों के सम्मुख भी मनुष्य, शान्त और गम्भीर हो जाता है। जहाँ भव्यता है, दिव्यता है, वहाँ ही मनुष्य विनम्न होकर शुद्ध हो जाता है। यदि मूर्तिकार चाहते तो माधवी लता की एक शाखा को लिंग के ऊपर से कमर तक ले जाते और नग्नता को ढकमा असभव न होता। लेकिन शब तो बाहु-बली भी स्वयं अपने जीवन-दर्शन के प्रति विद्रोह करते प्रतीत होते। जब बालक सामने आकर नंगे खड़े हो जाते हैं, तब वे काल्यायनी प्रत करती मूर्तियों की तरह अपनी नग्नता छिपाने का प्रयस्न नहीं करते। उनकी निरावरणसंग्र ही जब उन्हें पवित्र करती है, तब दूसरा जावरण उनके लिए किस काम का ?"

व्यानमन्त होते हुए भी मुजमण्डल पर झलकते स्थित के अंकन में मूर्तिकार की महत् परिकत्यना और उसके कला-कीशल की चरम अंध्व्यत के बर्धन होते हैं। सिर और मुजाइति के अतिरिक्त, हाचों, उंगलियों, नलों, पैरो तचा एडियो का अंकन इस कठोर हुर्यम चट्टान पर जिस दक्षता के साथ किया गया है, वह आक्ष्म की वस्तु है। सम्पूर्ण प्रतिमा को वास्तद में पहाडी की जैंचाई और उसके बाकार-प्रकार से संतुलित किया है। परम्परागत मान्यता के अनुसार, पर्वत की जिस भौटी पर बाहुकती ने तपक्ष्मरण किया था वह पीछे की और विश्वमान है, और आज भी इस विद्याल प्रतिमा के पैरों और पाक्षों के निकट साधार प्रदान किये हुए है, सन्त्रभा यह प्रतिमां और भी केंबी होतीं। शिलाखण्डो में चीटियों आदि की बाँवियाँ खंकित की नयी हैं और कुके में से सपों को निकसते हुए खंकित किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही कीर से निकलती हुई माधनी सताओं को पाँव और जांगों से लियटती और कन्यों सक बढ़ती हुई खंकित किया गया है, जिनका अन्त पुष्पों या बेरियों के बीर-युष्कों के रूप में होता है। गोम्मेटश्वर के चरण जिस पादधीठ पर हैं वह पूर्ण विकसित कमल-रूप में है। कायोत्सर्ग-मुद्रा में गोम्मटेश्वर की इस विशास वसयुक्त भव्य प्रतिमा के दोनों हाथ खुटनो तक लटके हुए हैं। दोनों हाथों के बंयूठे भीतर की ओर मुडे हुए हैं मानो सब कुछ अन्तर्गिन्छ्ठ है, सब कुछ सहब-स्वामाविक और स्वत:स्फूर्त है।

विस्मयकारी है समूचे कारीर पर दर्गण की भौति चमकती पाँलिश, जिससे
भूरे-श्वेत भेनाइट प्रस्तर के दाने आलोकित हो उठे हैं। ऊँचे पहाडी शिखर पर
खुले बाकाक्ष में स्थित प्रतिमा को घूप, ताप, कीत, वर्षा, घूल, और आंधी के थपेड़ों
से बचाने में इस पाँलिश ने रक्षा-कवच का कार्य किया है। यह ऐसा तथ्य है जिसे
इस प्रतिमा के निर्माताओं ने भली माँति समझ लिया था। ऐलोरा और अन्य स्थानो
की गोम्मट-प्रतिमाओ से भिन्त, इस मूर्ति की देह के चारो ओर सपिल लताएँ बडे
ही सब्दें कौशल के साथ अकित की गयी हैं। उनके पल्लव एक-दूसरे से उचित
आनुपातिक दूरी पर इस प्रकार अकित किये गये हैं कि उनसे प्रतिमा की भव्यता
कम न हो।

किन्तु शिल्पी का मानव-प्रयत्न कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सका, अत अहकार के उच्छेद के लिए कलाकार ने मूर्ति की एक अगुली को उसके अनुपात से छोटा बनाकर जानबूझकर ही अपनी लघुता का परिचय दिया है।

गोम्मटेश्वर-द्वार की बाई ओर एक पाषाण पर शक सबत् 1102 का शिलालेख है जिसमे कन्नड कवि बोप्पण पण्डित ने मूर्ति की कला पर मुग्ध होकर कहा है.

अतितृगाकृतियावोद्यागववरोल्सीन्वय्यंभीन्तरसम् नृतसीन्वय्यंभुमागे भत्ततिश्चयतानागवीन्तरसम् । नृतसीन्वय्यंभुमूज्जितातिशयम् तन्त्रस्मि निन्दिव्र्रुवे शितिसम्पूरुयमो गोस्टेडवर्जिमश्रीकृपसारमीयम् ।।

"जब मूर्ति आकार मे बहुत ऊँकी और बड़ी होती है तब उसमे प्राय सौन्दर्य का अभाव रहता है। यदि बड़ी भी हुई और सौन्दर्य-बोध भी हो तो उसमे देवी प्रभाव का अभाव सटकता है। सेक्लि यहाँ तीनों के मेल से ससार द्वारा पूजित गोम्मटेश्वर की छटा अपूर्व हो गई।"

मूर्ति के बर्शनों का सीभाग्य जिसे भी मिलता है वह अलौकिक पावनता के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। आंखें उकटकी बांचे स्तम्भित, हृदय गद्गव, शरीर रोमांचित और भावनाएँ सान्ति के अजस गगायस से प्रकालित हो जाती हैं।

क्षेत्रसूची सदी का एक दूसरा चित्रालेख क्रमीक 516 वर्सनार्थी की जाव-विभोर स्थिति का क्ष्मेंन इस रूप में करता है---

> वावि सीर्वेच कीशविषु, हासुवीसमी, इषु अपूत्रवीसमी, इषु गंगे गविषी, हांगग्रेथी, इषु भंगसर्वीरिको, इषु धृंदावनी, इषु भ्रांगरतीटमी अगि, अधि या अधि, अधिये वसे, सीर्वं वसे सीर्वं कथा कथा कथा।

अर्थात् यह क्या कोई पावन सरोवर है, दूध से अरा कुण्ड है, या परिपूर्ण असृत-कुण्ड है ? क्या यह गगा है ? तुगभद्र है ? मगलागोरी है ? इसे बृन्दावन कहें या न्यूगार विहार ? सदा सर्वदा जय हो इसकी, चिर अयवन्त हो तुम !

#### अभिवेक की अन्त कथा

मूर्ति-निर्माण के उपरान्त स्वभावत चामुण्डराय के मन में मूर्ति के अभिषेक की भावना जागी। ऊँचा मचान बनवाया। दूष के सहस्रो कलक मगवाये गये। चामुण्डराय का प्रभाव, अधिकार और साधन असीम थे। एक बुढ़िया जो प्रति दिन मूर्ति का निर्माण देखती थी और गोम्मटेडवर को नमस्कार करती रहती थी, उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी भगवान के अधिषेक का पुज्य प्रण्य करे। फल की एक छोटी कटोरी (गुल्लिका) में इस बुढ़िया माई (अज्जी) ने दूष भरा और चल पडी अपनी मनोकामना पूरी करने। मूर्ति के पास पहुँच तो नहीं पाई पर उसने लोगों से बहुत अनुनय-विनय की कि थोडा-सा ही तो दूध है, अल्दी से चढ़ा देगी। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। वह कई दिन इसी तरह बाती और निराश लौट जाती।

अभिवेक के लिए नामुण्डराय पहाडी की चोटी पर पहुँचे और क्ष्य के कलशों से अभिवेक करना प्रारम्भ किया। जय-जय की व्यति के बीच वे कलशा पर कलश भगवान बाहुबली की मूर्ति पर डालने लगें। न जाने कितने कितने कलशा मूर्ति पर डालने लगें। न जाने कितने कितने कलशा मूर्ति पर डाले गये, किन्तु सारा दूष मूर्ति की नाभि तक ही पहुँच पाया। नीचे तक पाँच का प्रक्षालन नहीं हो पाया। प्रयत्न करके जब चामुण्डराय अधीर हो गये, तो उन्होंने गुच नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती से परामर्श माया। बुठ ने कहा—"देखों, यहाँ यह क्षीणकाय बुढ़िया प्रकट हुई है। उसके हाथ में दूध से मरी हुई छोटी-सी एक कलशी है (जो वास्तव में स्वेत मुल्लकेय फल क्य खोबला भाग है)। उसे भी अभिवेक करने वो।"

भला, नया तो यह पात्र और कितना सा वह दूध ! किन्तु वव बुढ़िमा की ओर से अभिषेक प्रारम्भ हुआ तो दूध मूर्ति के सारे करीर की प्रशासता हाव

पादतल तक पहुँच मया। चामुण्डराय के लिए यह पहले से भी अधिक आव्यवर्ध की बात थी। वेकिन क्षणान्तर में उनकी स्वय ही समझ में का क्या कि बाद क्या हुई। बुढ़िया के रूप में सायद कोई देती है जो कहना चाहती है:

"वामुख्यराव, इतनी बड़ी मूर्ति का काविष्कार, उसका निर्माण तुमने अपने पराक्रम से किया। दूध के सहस्रो कलकों से प्रश्नालन किया है। अपने यश को कामना तुम्हारे मन में है। किन्तु भिक्त के इस सारे वालावरण में तुम्हारे मन में यह जहकार आ गया है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। अत: यह सब निष्फल है। भिक्त की सफलता के लिए तो बुढ़िया की यह छोटी सी फल की कलशी पर्याप्त थी। जिसकी वृष्टि भगवान बाहुबली के चरणो की ओर है उस गुल्लिका का वृष्य तो चरणो तक पहुँचना ही था। भगवान बाहुबली के मस्तका-भिषेक का पुण्य-फल सदा से यही रहा है कि मन में सयम की भावना आये, मद और अहकार गलित हो, और आडम्बररहित एकाग्रता में भिक्त सार्थक हो! अहकार रूपी शल्य का उच्छेद किये विना स्वय बाहुबली को भी केवलजान प्राप्त नहीं हो सका।"

## गोम्मटेश्वर मृति का माप

सन् 1871 में मस्तकाभिषक के समय मैसूर शासन की ओर से मूर्ति का ठीक-ठाक नाप लिया गया था। वह इस प्रकार है—

|                                   | फुट | इंच |
|-----------------------------------|-----|-----|
| चरण से कर्न के अघोभाग तक          | 50  | 0   |
| कर्ण के अधोभाग से मस्तक तक (लगभग) | 6   | 6   |
| चरण की लम्बाई                     | 9   | 0   |
| चरण के अग्रभाग की चौडाई           | 4   | 6   |
| चरण का अगुष्ठ                     | 2   | 9   |
| पादपृष्ठ की उसर की गोलाई          | 6   | 4   |
| जवा की अर्घ गोलाई                 | 10  | 0   |
| नितम्ब से कर्ण तक                 | 24  | 6   |
| पृष्ठ-अस्मि के अधोभाग से कर्ण तक  | 20  | 0   |
| नाभि के नीचे ऊपर की चौडाई         | 13  | Ĭ.  |
| कटि की चौडाई                      | 10  | 0   |
| कटि और टेहनी से कर्ण तक           |     | 0   |
|                                   | 17  | 0   |
| बाहुमूल से कणं तक                 | 7   | 0   |
| मसस्यल की चौडाई                   | 26  | 0   |
| प्रीवा के अधीभाग से कर्ण तक       | 2   | 6   |

# विवनवेश्योल में वाहुबकी की सूर्ति-प्रतिष्ठापना 69 तर्जनी की लग्बाई 3 6 मध्यमा भी लग्बाई 5 3 बनामिका की लग्बाई 4 7 कतिरिद्यका की लग्बाई 2 8

अहं कार को स्थानने और विनय की शिक्षा देने वाले गुरु वेसिचन्द्र सिद्धान्त-चक्कवर्ती ने बाहुबली की मूर्ति का सफल अभिषेक करने वाली वृद्धा की मूर्ति स्थापित करने का परामर्शे चामुण्डराय को दिया था। फलस्वरूप श्रवणबेल्गोल में मगवान बाहुबली की मूर्ति के चरणों के पास जो आंगन है, उसके बाहर गुल्झि-कायज्जी की मूर्ति भी चामुण्डराय ने स्थापित करवायी।



खण्ड: चार

श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ध्वनि और प्रतिध्वनि

# श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इतिहास भौर संस्कृति के सवाद-स्वर

## [कर्नाटक में बेनवमं और सस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए आए हुए चार सबस्यों का पूर्व-परिचित काल्पनिक बस्त]

पुराबिक् . हमने जिन महत्वपूर्ण शिलालेकों का चन्द्रगिरि पर्वत पर अध्ययन किया है उनके सम्बन्ध में चर्चा कर सेना बावस्यक है ताकि हम अपने जान को कम-बद्ध लडी में पिरोते चर्ले।

वामी मैंने प्रवत्न किया है कि शिलालेख जो अनेक भाषाओं में हैं--प्राचीन तमिल और कन्नड, तेसनु, मराठी और मलबालम में. ...

अनुगर . और, जनेक लिपियों में भी। तिमल की प्राचीन सिपि—प्रध-तिमल, कन्नडिलिपि में सस्कृत भाषा और मराठी मावा, तथा मलयालम लिपि और नागरी लिपि में—ऐसे सभी शिलालेख हम मोनी ने यहाँ देखे हैं।

पुराबिक् लिपि के बाबार पर लेकों का विक्लेयण करके देसा गया है। कन्नड, मलयालम, तिमस व तेलगु लिपि के लेकों की छोड़कर 36 लेकों की लिपि देवनागरी है और 17 लेकों की महावनी वा मुख्यी लिपि है जिसमें मानाएँ नहीं होतीं। केवल अ और द की मानाओं से काम बलाया जाता है और ज-म, ट-ड, ड-ज तथा य-म मे कोई भेद व्यक्त महीं होती। यह व्यापारियों की कामबलाऊ लिपि होती है।

भागनी : कुछ लेखों में पंजाब प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों की टीकरी लिपि भी पाई जाती है।

भूतंता : इसका सर्पे यह है कि धवणबेल्गोल सारे आरत का पवित्र तीर्थ था, और जैन संस्कृति भारत-व्यापी थी। वाग्मीजी ने बहुत परिश्रमपूर्वक इन घिललिकों को पढ़ा है और अनुना, फोटो द्वारा उनकी प्रतिकृति ने सी, इससे अध्ययन में सुविधा हो गई। अनुगा ' मैंने प्रयत्न तो किया है, किन्तु अनेक चित्र साफ नहीं बाये, क्योंकि शिलालेख पुराने पड गये हैं, अक्षर चिस गये हैं, यहाँ तक कि मिट भी गये हैं।

पुराबिंद् : जो लेख टूट गये, इद्यर-उधर फेंक दिये गये, या अज्ञानतावश यहाँ के वहाँ जड दिये गये या विसुप्त हो गये—हमारी वह ऐतिहासिक सम्पदा, सांस्कृतिक जानकारी का वह कोष सदा के लिए क्षय हो गया, या फिर क्षत-विक्षत हो गया।

बाम्बी यही कारण है कि अनेक शिलालेखों को ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो जाता है। कई खण्डित नाम इसीसिए पढ़ें जा सके या पूरे किये जा सके क्यों कि वे इतिहास-प्रसिद्ध नाम हैं जिनका ज्ञान पुराविद्जी को है। कई नाम आधारों के हैं जिनका परिचय अन्य स्रोतों से श्रुतज्ञजी को है।

भृतम एक बात जो विशेष सहायक हुई है, यह यह कि श्रवणवेल्गोस का पूरा परिवेश धार्मिक और सांस्कृतिक रहा है, जत जहाँ कुछ थोडा-सा भी पढ़ा गया और खाने-पीछे के शब्दों के कुछ अक्षर भी स्पष्ट हुए तो पूरे श्रम को समझने का श्रयत्न सम्भव हो जाता है कि किस राजा या सेना-पित के काल में कौन आवार्य थे और कौन किसका शिष्य था। आचार्यों और साधुओं की गुड-शिष्य पट्टावली शास्त्रों में दी ही है। समाधि-मरण, सल्लेखना और संन्यास संकडो-हजारो मुनियो, राजाओ, सेना-पितयो, शावक-श्राविकाओं के जीवन की साध रहे हैं। वत-उपवास करते हुए, तपस्या करते हुए, आध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहकर गुष्क के सान्तिष्य में शान्ति और समता पूर्वक जिन्होंने जीवन की देहिक लीला समाप्त की उन भव्यजनों के धार्मिक प्रसंग शिलालेकों के अनेक सदभों को सार्थक कर देते हैं।

अनुना पुराविद्जी, हमने जिस शिलालेख कमांक 1 का अध्ययन किया, उसमें उल्लेख या कि इस कटबप्र पर्वेत अर्थात् इस चन्द्रशिरि पर्वेत पर सात सी ऋषियों ने समाधि प्राप्त की। आचार्य भद्रबाहु के देहत्याग के लिए सन्यास सब्द का प्रयोग हुआ है। यह समाधिमरण, सल्लेखना, संन्यास नया है? इसे कुछ लोग बात्स-हत्या क्यों मान लेते हैं?

पुराबिड् समाधिमरण को आत्म-हत्या मानना बहुत बढा अज्ञान है । श्रुतज्ञजी, आप बताते थे कि समाधिमरण तो एक विधान है, उसकी एक विशेष विधि है ?

अनुसन हो, आवार्य समन्तभद्र कृत 'रत्नकरण्ड-आवकाशार' में इस विधि के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा गया है। पुराबिष् : जानार्थं समन्तर्भद्य का समय दिन्दी सन् की दूसारी वाली का उत्तरार्थं है। हो, शुतक्रकी बाप सन्तेकाना या समाविमरण के विषय में बता रहे वे म

भ्तम . आवकाचार में लिखा है-

क्यासर्वे प्रॉमस्ते भारति स्वायां च निःप्रतिकारे । भर्माय समु-विकोचनयानुः सस्मेचनानार्याः ॥

अर्थात् सम उपसर्ग हो आए, वुमिश्न पह जाए, बुढ़ामा आ जाए या स्थिति ऐसी समे कि अब इसका कोई प्रतिकार नहीं जीवनलीला तो समाप्त होनी ही है — तब धर्म-माचना को अन्तरस मे सुरक्षित रखने लिए व्यक्ति समम और साधनापूर्वक धरीर का विमोधन करे, उसे समाप्त हो जाने दे, बाजायों ने इसे सल्लेखना कहा है। यही समाधि-मरण है। अर्थात् व्यक्ति आरम-धर्म (निज-स्वामाय) मे लीन रहे, और शरीर छूट जाए। कितनी बड़ी समता और समम आवश्यक है इस विधि के लिए।

अनुगा ठीक है, आत्म-हत्या तो एक आवेग है। उसमें भावनाओं की शान्ति नही, वह तो घोर आत्म-हतन है।

श्रुतझ : शास्त्रों में सल्लेखना की विधि की पूरी चर्चा है। सल्लेखना बारण करने से पूर्व श्रावक स्नेह और वैर दोनों भावों का त्याग करके वीतराग हो जाए, परिग्रह का त्याग करके मन को खुद करे, अपने बन्धु-बान्धवों से प्रियवचन कहकर क्षमा मिंगे, उन्हें क्षमा करे। शास्त्र के बचनो द्वारा अपने मन को प्रसन्त और उत्साहित करे। उत्तरोत्तर अन्त का आहार छोडकर दूघ लेना प्रारम्भ करे। दूध छोड़कर महा, उसे भी छोडकर गर्म जल, फिर वह भी छोड दे। उपवास करे।

पुराबिष् . बास्तव में हिन्दू समाज में काशी-बास की भावना भी मोटे रूप से यही है। जैन सस्कृति में इसे अध्यास्म और साधना की कोटि में रख कर निश्वित पद्धति का निर्देशन किया गया है।

अनुमा : क्षमा कीजिए, यह तो प्रसमवस मैंने प्रश्न कर निया। वास्तव मे तो हुम विज्ञालेकों की चर्चा लिये बैठे हैं।

बाग्मी : यह चर्चा भी शिलालेखों की ही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिन लेखों में उस्तेख है कि कितने दिन के इत-उपकास या तपस्या के उपरान्त किसका समाधिमरण हुआ । शिलालेख क्रमांक 1 पढ़ ही चुके हैं। शिलालेख क्रमांक 23 उदाहरणार्थ में :

"अवेषरेनाड विसूर मौनिगुरवडिंगस विविश्तिषर् मानगतिवस्थिय् पुरु तिगम् नोम्तु सुविश्विद् ।" सर्वात् बदेवर राष्ट्र के चिसूर स्वान के मौनि गुरु की सिक्या नाममति विलयम् (साध्यी) ने तीन मास के बत के पश्चात् वारीरान्त किया। सबसे आश्चर्यं का शिलालेख कमौक 25 (पार्श्वनाथ बसदि के दक्षिण-पश्चिम में) है----

"श्राला नेस्सिक्त मेले सर्प्य महाबन्तायहुल् सस्यवीस् सामाध्याल-तपोप्रविग्तु नववों नूरेन्दु-संबस्सरं केलीव्पिन्कटवप्रज्ञैलमङ्द्रोंनम्मा कलम्पूरन बाले वेग्गोरव समाधि-नेरेबोन मोन्सेम्बिबीर स्सिद्धियान्"

—बाले । कलन्तूर के उन महामुनि की बात सुनी जिन्होंने पहले पवित्र कटवप्र पर्वत पर बारोहण किया, और फिर 108 वर्षों तक घीर तपस्यारत रहे —जी इतनी कठिन थी कि मानो तलबार की तेज धार पर चल रहे हो, या अग्नि की शिखा पर या महाविषधर नाग के फण पर चल रहे हो। इन महान् गुरु ने द्रत छारण किए, समाधि मे स्थित हए और सिद्धपद प्राप्त किया।

अपूतजा समाधिमरण के प्रसंग में यह बात बहुत महत्त्व की है कि यदि हम अवण-बेहगोल के लगभग 573 शिलालेखों की विषय-वस्तु का विदलेषण करें तो उनमें 100 लेख मुनियों, आर्थिकाओं और श्रावक-श्राविकाओं के समाधिमरण से सम्बन्धित हैं। ये शिलालेख इतने पुराने हैं कि चन्द्र-गिरि के 54 लेखों में से 41 जो सातवीं शताब्दी के हैं, और 20 में से 10 जो बाठवी शताब्दी के हैं, सब समाधिमरण और सन्यास की प्रभावना से सम्बद्ध हैं।

अनुगर : पुराविद्जी, आपने इतिहास की दृष्टि से जो लेख पढे हैं वे किस प्रकार के हैं ?

पुराबिद् : अच्छा हुआ कि मैंने यह विश्लेषण कर लिया या अव्यया सक्या न बता पाता । 40 लेख ऐसे हैं जिनमें योद्धाओं की स्तुति है, या आवार्यों की प्रशस्ति है, या स्थान विशेष के नानो का उल्लेख है । 160 लेख सचीं और बाजियों की याद के हैं जिन्होंने चन्द्रजिरि और विन्ध्यगिरि पर्वतीं की तीर्षयात्रा की । यह भी बता वूँ कि 107 लेख दिक्कण से आए हुए संघो या यात्रियों के हैं और 53 उत्तर भारत के ।

अनुगा : फिर एक प्रमाण सामने आया कि अवणवेल्गोल सारे आरत की सांस्कृतिक आस्या का प्रतीक है।

बामी बन्तरम महानता और पावन प्रथश्नो का परिचय मैं दे दूँ ? पुराषिक बापका विभिन्नाय ?

बान्सी : यह कि वेष 200 शिलासेखी की विषयवस्तु में 100 शिलासेख मन्दिरो

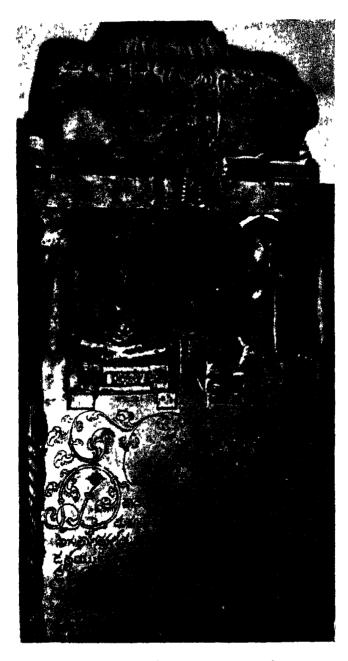

10 चन्द्रगिरि पर पार्श्वनाथ बसवि के एक स्तम्भलेख का ऊपरी भाग आचार्य मिल्लियेगा की सल्लेखना का दृश्य



11. गोम्मटेब्बर-मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी भाग [भा॰ पु॰ स॰, मैसूर]

के निर्माण, मूर्ति-म्रिक्टा, वानशासाः, चाचवासयः, रंगशांलाएँ, तालाव, कुवा, कुच्छ, उच्चान वाकि के निर्माण और सीर्णोद्धार से सम्बन्धित हैं, और 100 शिसालेंच दाव और उन वातावों के रनारक हैं जिनके दारा पूजा, व्यक्तिक, बाहारदान, मन्दिरों की शुरक्षा के लिए व्यय बादि का प्रकृत्य, हिये गये दाम, भूमि और बन के बान से सम्मन्त हुआ।

अनुना : ओह, यह तो श्रवणबेल्गील की सास्कृतिक विश्वति का और इसके प्रभाव का एक पुरा जिल ही उत्तर आया !

युराबिद् : मुझे तो यह भी संगता है कि धर्म और संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने नाले ये शिलालेख इतिहास की जानकारी की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में बारह हजार मुनियों का सच बाया, जहाँ इतने मन्दिर बने, जहाँ बाहुवली की निशाल प्रतिमाएँ स्थापित हुईं, दीर्घकाल तक आचारों, साधुओं और श्रावको का समाधिमरण सम्भव हुआ, वहाँ के राजा, नरेश, सेनापित और उन सबके दशज अवस्थ इन प्रवृत्तियों के समर्थक थे। वास्तव में अनेक नरेश और राज-पुरुष स्वय जैन थे, जैनाधारों के शिष्य थे।

वाग्मी आचार्य भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त जिस संस्कार को जमा गए, वह कालान्तर मे बराबर पुष्ट हीता रहा।

भूतन भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त की स्मृति चन्द्रगिरि पर्वत के जिस शिलालेख कर्माक 1 से स्पष्ट होती है, उसके बर्च के सम्बन्ध में अर्थात् भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त के व्यक्तिस्व के सम्बन्ध में जो शकाएँ उठायी जाती हैं, उस विषय में क्या कोई अन्य प्रमाण यहाँ नहीं हैं?

पुराविद् अवस्य हैं। देखिए, शिलालेख कमांक 34 (शक सं० 572 का)

मत्रबाहु सचन्त्रगुप्त-सुनीन्त्रयुग्नदिनोध्येवल् । भत्रमाणिद धर्म्मस्यु बलिक्केबन्दिनिसस्यको ॥ विद्युमाचर सान्तितेन-मुनीक्षनप्रिक्ष्येक्गोस । अद्विनेलक्षतादि विद्यपुनर्भवकोरे आपि''॥

वर्षात् वो जैनवर्म भववाहु और चन्त्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था, उसके किचित् क्षीण हो जाने पर कान्तिसेन मुनि ने उसे पुनक्त्यापित किया । इन मुनियों ने बेल्मीस पर्वत पर अवन जावि का त्याम कर पूनर्जन्म की जीत सिवा ।

वाग्नी : पादवंताय बसदि के एक स्तरभ पर लेख कमांक 77 की वर्शनीय है---वर्ण्यः कवन्तु महिता अब अववाहीद् क्लीहोद-मस्त्र-सद-सद्त-ब्लाबाही ।

## यण्डियताप्तसुकृतेन स बन्द्रगुप्त सुब्युक्तरेस्न सुव्यिरं बन-वेबताणिः ॥

जर्बात् उन महान् भद्रवाष्ट्र की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, जिनकी भुजाएँ मोहरूपी सल्ल के मद का मदेन करने के कारण बलिष्ठ हो गई हैं, जिनका शिष्य बनने के कारण चन्द्रगुष्त की इतनी पुष्य-महिमा हुई कि वनदेवता उसकी सेवा-सुश्रुषा करने लगे।

जुतक

इसी शिलालेख में तो है न, पहली शताब्दी के महान् दिगम्बर क्षाचायं समन्तमद्र की वह उक्ति जिसका आशय है—"पहले मैंने पाटलिपुत्र में शास्त्रार्थ की भेरी बजायी, फिर मालव, सिन्धु और ठक्कप्रदेश में, फिर कौचीपुर और विदिशा में। अब मैं करहाटक प्रदेश में आया हूँ जहाँ विद्या धारण करनेवाले योद्धाओं की भीड है। हे राजन्, मैं शास्त्रार्थ करने का अभिलाबी हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस भीड में शार्यूल (सिंह) कैसे विनोदपूर्वक कीड़ा करता है?" हाँ, यह है वह उक्ति—

पूर्व पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे मेरी मया ताडिता पत्रचान्मालव-सिन्धु-ठक्क विषये कांचीपुरे वैदिशे । प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कट सकट वावार्थी विषराम्बहुम्नरपते ज्ञार्वलविकीडितम् ॥

बारमीजी, इसके आगे का दलोक आप पढ़ दीजिए। संस्कृत समासी की छटा आपके मुख से अधिक शोभा देगी।

वाग्मी

नहीं, शोभा तो आप ही के मुख से देगी, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। (कुछ वककर) नहीं नहीं, इस सुन्दर क्लोक को अनु बिटिया पढ़कर सुनाए।

अनुगा आपकी आजा। करती हूँ प्रयत्न।

जबद्-तरमर्टित सर्टित स्कृट-वर्द्-वाचारक्ष्वंदेरिय जिल्ला । बादिनि समन्तभन्ने स्थितबति तव सर्वास सूप कास्थान्येवाम् ॥

बाग्भी

सुन्दर । सारांश यह कि जब समन्तभद्र शास्त्रार्थ के लिए सामने खडे हो जाते हैं तब बडे-से-बडे पूर्जिट की जिल्ला तालु के पीछे लग जाती है।

पुराबिक् भूजेंटि शब्द टकार की प्रश्वला के प्रयोग द्वारा काव्य के जमस्कार के लिए ही प्रश्नुकन है। किन्तु यह तो हम काव्य की माधुरी में भटक गए। इतिहास की बात तो बीच मे ही रह गई।

भ्ता अञ्चा है, इतिहास-रस के साथ काञ्य-रस भी चलता रहे।
पुराविद् वहुत अञ्चा कहा आपने। मैं तो मानता हूँ कि नव रसों के साथ-साथ

एक वसकी तस 'क्रितहास-रस' की दीना परिद्रूए । भारताहु करेर चल्यमुन्त की पार्क में एक विकासिक का संदर्भ में अवजवेल्पील से बाहर का, किन्तु फिर की अवजवेल्योल के अन्यत का, देना चाहता हूँ।

अनुमा : पुराविद्ती, यह कैंसे संजय है कि बरहर का की है और मीतर का भी ? पुराविद् : अविधाय यह है कि वह शिक्षालेक है तो श्रीरंगपद्दन का, ६० सन् 900 का, किन्तु उसका संदर्भ है अवजवेल्योन का १ उसमें कहा गया है कि अलबप्प शिक्षर (जन्त्रमिरि) पर महामुनि अबबाहु और चन्द्र-गुप्त के चरण-चिक्क हैं।

तिकार के अध्येकां में लेख कमांक ! को लेकर जो विकास है और जिल-जिल विद्वारों ने भद्रवाहु, प्रमाचन्द्र और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में मन्तम्ब दिए हैं उनका निष्कर्ष कहीं साबा होगा । वह क्या है?

पुराबिद् . पुरातस्व के पुरन्धर विद्वान् रायबहादुर नर्शसहाकार्य ने, जिन्होने अपना सारा जीवन समाकर श्रवणवेल्गोल के शिखालेखों का अध्ययन किया है, उनका पाठ और अर्थ निश्चित किया है, वे इन शिखालेखों के सम्रह के सपावक भी हैं। अतएव उनके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ही प्रमाण है। यह लेख क० 251 (11वी शती) जो भद्रबाहु गुफा मे उस्कीर्ण है—

'श्रीभद्रवाहु स्वामिय पावम विश्वचन्द्र प्रणमतो।"

अर्थात् जिनवन्द्र ने भद्रवाहु स्वामी के चरणो को नमस्कार किया।

इसी प्रकार लेख क० 254 (13वीं कती) थे—चिक्कबेट्ट (चन्द्रविरि)

के शिखर पर जो चरण-चिह्न बकित हैं, उनके सम्बन्ध में लिखा है कि

ये भद्रवाहु स्वामीके चरण हैं

''भद्र बाहु-भिन-स्वाभिय पाव।'' लेख कः 364 (ई॰ सन् 1432) में विन्ध्यगिरि पर्वत पर स्थित सिद्धर-बसदि के स्तम्ब पर श्रुतकेवसी भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त का उल्लेख है

"यो भाषाहुः भुतकेवसीनां मुनीस्वरस्थानिह विश्वमोऽपि । सपिवयोऽसृहिबुवां विनेता सर्व्य-मुद्यात्वंप्रतिपादनेन ॥ तदीय-शिव्योऽवित चन्द्रगुप्तः समग्रकीलानस्वेवयुद्ध । विवेश यसीस्रतपःप्रमाव-प्रभूत-कीर्तिभ्रमुंबनान्तराणि ॥" लेख क० 71 (सन् 1163) में भद्रवाहु को श्रुतकेवसी कहा गया है श्रीर चन्द्रगृप्त को उनका शिव्य-— (औ) नहस्तर्वतो यो हि महबाहुरिति मृतः मृतकेवित्तनावेषु भरनपरमो मुनिः। भन्न-प्रकाकोक्वथस-साम्य-कोर्तिः श्रीकमामृप्तोऽकान सस्य शिष्यः।।

लेख क० 77 (सन् 1129) में कड़बाहु और अनके शिष्य चन्द्र मुक्त का जो उल्लेख मिलता है उसके सम्बन्ध में अभी-अभी वाग्मीजी ने कताया भी है कि उनकी सेवा वनदेवताओं द्वारा निरम्तर की जाती रही है—''शुक्रूयेस्म सुविदं वन-देवताभिः ।''

बनुगा

इस सम्बन्ध में मैंने जो पढ़ा है वह बिन्सेंट स्मिथ का मत है। मैंने नीट किया है

"चन्द्रगुप्त मीर्यं का घटनापूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एकमाल जैन कथाओं से ही पड़ता है। जैनियों ने सदैव उसे मगध सम्राट् विस्वसार के सदृश जैन धर्मावलस्वी माना है—इसे झूठ कहने का कोई उपयुक्त कारण नहीं। 'शैंचुनाय, नन्द और मौर्यं काल मे मगध में जैनधर्म जोर-शोर पर था। चन्द्रगुप्त ने राजयही एक कुशल ब्राह्मण की सहायता से प्राप्त की यह चन्द्रगुप्त के जैन होने के विश्व नहीं पड़ती। 'मुद्राराक्षस' नाटक मे उल्लेख है कि एक जैन साधु नन्द नरेश का और बाद मे मौर्यं सम्राट् के मन्त्री राक्षस का चनिष्ठ मिल्र था। एक बार जब चन्द्रगुप्त को जैन-धर्मावलस्वी मान लिया तो फिर बारह वर्षं का दुर्भिक्ष, मद्रबाह से जिनदीक्षा, दक्षिण की ओर गए सच का श्रवणबेल्गोल पहुँचना, भद्रबाह के द्वारा वहाँ शरीर का त्याग, बारह वर्षं पद्मात् राजधि चन्द्रगुप्त द्वारा स्माधिमरण किया जाना' सब मान्य हो जाता है। इसका समर्थन श्रवणबेल्गोल के मन्दिरों, सातवीं शती के शिलालेखों तथा दसवीं शती के ग्रन्थों से होता है।

"ईसापूर्व 322 में जब चन्द्रगुप्त सिहासनारूढ़ हुए तो तरण थे। जब 24 वर्ष परचात् उनके राज्य का अन्त हुआ, तब उसकी अवस्था 50 वर्ष से कम रही होगी। अत उनका राजपाट त्याय देना, उनके इतनी कम अवस्था में मौर्यवश के इतिहास से खुप्त हो जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है। राजाओं के इस प्रकार विश्वत हो जाने के अन्य भी अनेक उदाहरण हैं, और बारहवर्ष का दुष्काल भी अविश्वसनीय नहीं। संक्षेपतः अन्य कोई बृत्तान्त उपलब्ध न होने के कारण जैन कथा ही सर्वोपरि प्रमाध है।"

## उत्तरकालीन इतिहास

पुराधिक् : उत्तरकातीतः दितहास की वृष्टि से अवभवेत्योस के विलावेकों का बहुत महत्त्व है । महि सबसे पहले किसी क्रियालेक गर व्यान जाता है सो \*\*\* लेकिन, मृतक्षवी जाप बतावें—

4

राज्य की रक्षा, युद्धों में शबुकों का मान-मर्थम, उनकी पराजय, यूरवीरता के उच्चतम मानदण्ड और इतने सब विजयोत्सास के उपरान्त धर्माचार्य की सरण में जाकर समाधिनरण द्वारा समता-माव से शरीर-त्यान का सबसे प्रमावकारी उवाहरण अवणवेत्योत के समीप काचिनवीणे के कूपे ब्रह्मदेन स्तम्भ के दसनी झताब्दी के शिलालेख (%064) में है जिसमें गंगवंश के राजा मारसिंह का वर्णन है। शिलालेख प्रारम्भ होता है मैत्री के संदर्भ से कि मारसिंह ने.

- · राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय के लिए मुर्जर देश की विजय किया,
- कृष्णराज के विपक्षी अल्ल का मद चूर किया,
- विन्ध्यपर्वत की तराई में रहने वाले किरातों के समूहों को जीता,
- मान्यसेट में कृष्णराज की सेना की रक्षा की,
- इन्द्रराज चतुर्थं का अभिषेक कराया,
- ० पातालमल्ल के छोटे भाई वज्जल की पराजित किया.
- ० वनवासी-नरेश की धन-सम्पत्ति का हरण किया,
- माट्रवश को पराभूत किया,
- ० नीलम्ब कूल के नरेशों का सर्वनाश किया,
- काड्विट्ट जिस दुर्ग को नहीं जीत सका था, उस उच्यांक दुर्ग को स्वाधीन किया,
- ० शबराधिपति नरग का संहार किया,
- ० चालुक्य नरेश राजादित्य की जीता,
- तापी-तट, सान्यक्रेट, गोनूर, उच्चिक्क, बनवासि व पाभसे के युद्ध जीते; तथा चेर, चोल, पाण्ड्य और परुवन मरेशों को परास्त किया:

इस तेस की अन्तिम पंक्तियों में राजा के द्वारा 'धर्म' पुरुवार्ध की साधना का उस्नेस इन संख्यों में मिलता है :

"" प्रस्तिके मार्गासं अस्ति गुणं मानार्श्तर्भयमुखं वाकिसियं। संगतं। वर्गर्गणमं नंत्रस्यं नृष्टिमितिकितियंग्युवयं राज्यम् पर्मावट्टः वंकानुर-योग् जित्तरोगमञ्जूरकर औषायसन्तिविकेन् आराधमाविधिव सुवदे

## (व) सं नोन्तु समावियं साविसियं।"

वर्षात् उसने जैनधमं का प्रतिपालन किया, अनेक जिनमन्दिर और
मानस्तम्भ बनवाये, इन सब धार्मिक कार्यों को करने के उपरान्त एक
वर्ष बाद राज्य-त्याग किया। तीन दिन की बत-साधना के उपरान्त
बकापुर मे अजितसेन भट्टारक के श्रीचरणों के समीप समाधि-साधना
की। ऐसे प्रतापी नरेश की जिन उपाधियों की छटा इस शिलालेख में
है, वे इस वीर के अनुकूल ही हैं— गगचू डामणि, गगवच्छ, नोसम्बान्तक,
गुत्तिय-गग, मण्डलिकत्रिनेत्र, गगविद्याधर, गगकन्दर्प, गगसिंह,
सस्यवाक्य, कोकणवर्म-धर्म-महाराजाधिराज आदि।

पुराबिक् इस शिलालेख ते और इतिहास के अनेक सदभों से यह स्पष्ट है कि गगवश और राष्ट्रकूट बक्षों में मैत्री थी, और इस मैत्री का आधार प्रमुख रूप से जैनघमं था। चोल-नरेश शैव थे, अत. उनकी पक्षधरता जैनेतर धमं के प्रति अधिक रही।

अनुगा अनेक शिलालेखों में जैनाचार्यों के सम्बन्ध में ऐसा वर्णन आता है कि वे शास्त्रार्थ में बुरन्धर थे, प्रतिवादियों को उन्होने बारबार हराया । यह बात क्या मुख्य रूप से ठीक है ?

बाग्मी हाँ, अनेक शिलालेख यहाँ मैंने पढ़े हैं। और, आचायों के जीवन-वृतान्त में, प्रशस्तियों में इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं।

भृतम शिलालेख कमाक 70 में उल्लेख है कि बारहवी शताब्दी मे महा-मण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डित ने चार्वाक्, बौद्ध, नैयायिक, कापालिक और वैशेषिकों को शास्त्रार्थ में हराया।

बाग्मी यह लेख पढ़ने-सुनने योग्य है। सुनिए,

"जितवृजिनजिनपतिमत्तपययंथोजिलीलानुवा करह । चार्थ्याकास्वयं गर्थ्यंदुःश्चरिवीं घरोत्पाटनपटिष्ठनिष्ठृरोपालस्भवमोलिवण्डर अकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठीरव-गभीर-भूरि-भीम-ध्वान-निर्देलितदुर्वेनद्ववीद्वम-ववेवण्डर । अप्रतिहत-प्रसरदसम-सस्वुपन्यसनित्यमैसित्व-पाल-वाल-विल्तनयायिकनयनिकरलर । चयलकविलविषुसविपिनवहन-वाला-नलर । शुरुभवरुमोद-नाव-गोवित्वित्ततवैशेविकप्रकरभवमरालरः । शरदमलश्चाषर-करनिकर-मीहारहाराकारानुवर्ति-कोत्विक्लीवेहिल-लतविगन्तरालरमप्यश्चीमन्त्रहासण्डलाकार्यन्यां स्थीनहेनकोत्विपण्डितदेवह ।

कुम्बॅनम कपिल-वावि-वनौध-वह् नये चाम्बक्-वावि-मकराकर-बाडवानये ।

## बौद्धोत्तवादितिमिरप्रविवेदभावने बीदेवकीसिमुनये कविवादिवाग्मिने ॥"

वर्षात् जिनेन्द्र भवदान के निर्मल ज्ञान का गुजनान सारे संसार में हो रहा है! उस (ज्ञान-सायर) के लिए को चन्द्रमा के समान है; प्रतिवादी के परिहार के लिए बजा है, चार्वाक् के अभिमान-पर्वत को बूर करने वाले, अपराजेय बौद्धगज के मद को सिह-गर्जना के भयकर प्रहार से पराभूत करने वाले, नैयायिकों के पर्व के सरकच्छों को तीवन बुद्धि के हँसिये से नष्ट करने वाले, अपनी अनुपम बानी के चारावाही चमत्कार से चंचल-मित कपिल-सिद्धान्त को इस प्रकार दहन कर देने बाले जैमे दावानल, चारों और स्थापन वैशेषकों के हंस-दल को अपनी गम्भीर बाणी की गर्जना से पलायन-प्रवत्त करने वाले "वादि!

गम्भार बाणा का गजना सं पलायन-प्रवृत्त करने वाल

आपने देखा होगा नाग्मीजी, लेख कमांक 77 में मुनि महेश्वर के विषय में कहा गया है कि उन्होंने 70 शास्त्राणों में प्रसिद्ध प्रतिद्वन्द्वियों को जीता । इसी प्रकार शत्रु-भयकर के विशाल महल पर विक्रित लगा दी गई थी कि मुनि विमलचन्द्र ने पाशुपत, बौद्ध, कापालिक और कपिल-सिद्धान्त के मानने वालों को जब चुनौती दी, तो सब उद्विग्न हो गये।

पुराबिद् : यह तो वही लेख है जिसमें समन्तभद्र की शास्त्रार्थ विजय का उल्लेख है जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं।

मुझे एक दूसरे लेख का ज्यान आरहा है। वह है लेख कमाक 360 जिसमे कहा गया है कि चारकीर्ति का यश इतना प्रशस्त था, कि चारकीर्ति का यश इतना प्रशस्त था, कि चारकीर्ति का अपनी उपाधियाँ, मह को अपने सब साधन और कणाद को अपना छल छोडना पडा। कत्तले बसदि के लेख कमांक 79 में बडे रोचक ढंग से गोपनिन्द बाचार्य की शास्तार्थ-प्रतिभा का वर्णन है

"मलेयवे शांख्य मट्टबिए भौतिक पोंगि करंगि वागवि सॉलतोसबुद्ध बौद्ध तले-बोरवे वैष्णववर्षातंतु वाग्-बलव पोडप्पुं बेड गड बार्ष्यक चार्थक निम्म वर्ष्यं स्तिपने गोपणन्व-मुनियुंगयनेम्य मवान्य-सिन्युरं ॥"

अर्थात् 'संस्थागणो ' विरोध न करो, चुप हो जाओ । भौतिक अहंकार से फूल न जाओ । बुद्धमान बौद्धो, अपना शीष न दिखाओ, जाओ, जाओ । ओ वैष्णवी, अपने आपको सुपा लो, सुपा लो । ओ मृदुभाषी चार्वाको, अपनी वाणी की शक्ति का अहंकार छोड़ दी। भला मुनि-

भुपन्न

सारमी

पूगव गोपनन्ति, जो अस गज की भाँति हैं, तुम्हारे दर्प को सहन करेंगे?'

मागे लिखा है

"बड्दर्सन के मार्ग पर चलने वाले विरोधी हास्त्रियों को इस एक गज ने खदेड़कर भगा दिया। जैमिनी आतकित हो गये, सुचत का गये और पराजय की मोहर लगा दी, अक्षपाद ने झट से चूड़ियाँ पहन लीं, लोकायतो का गवं खवं हो गया और साख्य प्राण बचाकर भागे।"

पुराषिद

किन्तु यह लेख सन् 1398 का है। चौदहवीं सताब्दी के अन्त तक, विशेषकर 11-12वी शताब्दी में जैनाचार्यों का इतना अधिक प्रतिवाद हुआ और जैनधमं पर इतने अत्याचार हुए कि आचार्यों और गुढ़ओं को अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता के लिए शास्त्रार्थ करने पढ़े। जैन शान का तक और सिद्धान्तपक्ष बहुत प्रकल रहा आया और उसकी पृष्ठभूमि में इन आवार्यों का शान-बल ही उनका एकमात्र सहायक बा। शास्त्राचार्य का गवंभी कितना वावाल बा।

अनुका

कहते हैं जैन सामुओं में तप की सिद्धि के कारण अलौकिक चमत्कार भी उत्पन्न हो जाते थे ?

वासी

हों, ऐसे प्रसग भी हैं कि किस प्रकार किसी मुनि ने किसी राजा के सपंदश का विष दूर कर दिया। सिद्धर बसिंद के स्तम्भ पर उत्कीणं शिलालेख कमांक 360 में कहा गया है कि चारकीर्ति पाण्डित ने युद्ध क्षेत्र में मृतप्राय राजा बल्लाल को तत्काल स्वस्थ कर दिया था। उनके सम्बन्ध में एक दूसरे शिलालेख, कमांक 364 में कहा गया है कि चारकीर्ति मुनि के शरीर को छूकर जो वायु प्रवाहित होती बी वह रोगों को शान्त कर देती थी।

भुतज्ञ

लेकिन, जैन मुनियों ने मन्त्र-तन्त्र और चमस्कार को धर्म-प्रचार का सामन नहीं बनाया । बिल्क विचित्न बात तो यह है कि जैन शासन के पराभव की दु खद घटना उक्त राजा बल्लाल के बाद सन् 1109 में विष्णुवधन बिहुगदेव के गई। पर हैठने के उपरान्त घटी। जैन सेनापितयों ने सहायता करके बिहुगदेव के राज्य को चोलों की अधीनता से मुक्त करवा दिया था। वह जैन धर्मावलस्वी था। किन्तु एक बार उसकी कन्या को किसी पिशाच ने सस्त कर लिया। जैन झाबार्य और पण्डितों ने प्रयस्त किया, किन्तु कन्या पिशाव-सुक्त न हो पाई। तभी रामानुज बाचार्य ने उसे स्वस्थ कर दिया। और भी अनेक चमस्कार उन्होंने किये। परिणाम यह हुआ कि विष्णुवर्ष के बिहुगदेव ने जैनधर्म का परिस्थान कर विया। इतना हो नहीं, उसने जैनियो

को कोला में विश्ववा विश्वा

प्रवासिष् : वह बात अवस्थित तो है, तेकिन ऐसा की उल्लेख मिलता है कि स्थापि विष्णुवर्णन ने अपना क्षमें परिवर्तन कर किया था, किन्तु उसकी रानी ज्ञान्तवरेवी जैनवर्ग की कट्टर भक्त थी। उसके पिता हाँच के, उसकी माता जिन-अक्त थी। ज्ञान्तवरेवी ने अपने गुठ प्रभावन्य विद्यान्तदेव की प्रेरणा से जैनवर्ग की उन्नति के अनेक कार्य किये। उसने सन् 1123 में अवस्थित्योल में शान्तिनाथ अववान की मूर्ति स्थापित की। शान्तवरेवी ने अवस्थित्योल का प्रसिद्ध मन्दिर बन-वामा। मन्दिर का नाम भी विशेष—संवित्यव्यवारण, अर्थात् सीत क्यी हाथी के मद की चूर करने वाला, अथवा उच्छु सस सीतों का सर्व यूर-चूर कर देने वाला मसहाथी।

सनुगा पराविव कोई रूपवती एवं गविता नारी ही ऐसा करेगी।

इसमे सन्देह नहीं कि शान्तल अत्यन्त रूपवती थी, गायन और नृत्य में कुशल। पति विष्णुवर्धन उसके दश में। साथ ही शिलालेख कमांक 176 और 162 में उसकी धार्मिकता की जो प्रशसा लिखी है, वह भी उसके लिए गर्व की बात है। उनमे उसके पातिच्रत और धर्मपरायणता की भूरि-भूरि प्रशंसा है। उसे रुक्मिणी, सत्यभामा और सीता के समान कहा गया है। और, उसके वैराग्य की पराकाष्ठा यह कि 1131 ई॰ में उसने शिवगग स्थान में सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण किया।

बाग्सी वार-बार कैसे यह तथ्य सामने आ जाता है कि अनेक सीसारिक उप-लिखयो—यश, मान-मर्यादा, रूप और गुण के गीरव के भोग के बीच के सांस्कृतिक प्रभाव में व्यक्ति अपने अन्तिम सक्ष्य की प्राप्ति से नहीं जैन धर्म वृकता—वहाँ सब कुछ त्याग, संयम और प्राणीमात्र के लिए समभाव में समाविष्ट हो जाता है।

अनुसका . यह तीर्थं करों की परम्परा का प्रताप है, गौतम गणघर और महबाहु स्वामी जैसे निर्वत्य महासुनियों का प्रभाव है।

बाग्मी आचार्यों के इस प्रसग में हम कुल्दकुदाचार्य का उल्लेख कीसे मूल गये ?

भुतम • उनका नाम मैं तो नहीं मूला। कैसे मूल सकते हैं उन्हें जो जैनसमें के मंगल-स्मरण में भगवान महावीर और गीतम समाधर के बाद हुदय में विराजमान रहते हैं। प्रत्येक मास्य-समा जिनके स्मरण से प्रारम्भ होती है। प्रत्येक गुष-शिक्य-पट्टावसी में जिनका नाम प्रमुख है। जैन सिद्धान्त के जो अदितीय जावि-स्थाक्याताओं में हैं। जो सौरसेनी प्राकृत में 'समयसार' जैसे श्रेष्ठ सिद्धान्त-बन्धें के रवनाकार हैं। मधुरा ब्रदेश की शौरसेनी प्राकृत को अपनी भाषा का अरबार बनाकर जिन्होंने उत्तर की भावद्यारा को दक्षिण में और दक्षिण की विचार-धारा को उत्तर में प्रवाहित किया।

पुराविव् धतक श्रवणबेहगोल के शिलालेख इनके पुण्य-स्मरण से पूरित हैं।

. मूल सब और कुन्दकुन्द-आस्नाम के आचार्यों की पट्टावली श्रवण-बेल्गोल के शिलालेखों के आधार पर ही तो तैयार की गई है। उसे देखें तो सही-कितनी विशाल और समर्थ ज्ञान-परम्परा है वह ! आवार्य-पटावली का प्रदर्शन !

अनुगा

मेरा प्रश्न अध्रा रह गया। क्या जैनधर्म को विरोधियों का आक्रमण सहन नहीं करना पड़ा? इस बात का क्या आधार कि तन्त्र-मन्त्र के चमस्कारों के कारण अन्य धर्मावलम्बी बाजी ले गये?

पुराविक्

दसवी सताब्दी के अन्त में राष्ट्रकूट और गंगराज वश एक साथ पतनोन्मुख हो गये। और, उनके साथ ही जैनधर्म का प्रभाव क्षीण होता गया। उधर वीरकी के प्रति जैन मान्यतावालों का उपेक्षा भाव रहा। जब बसवेश्वर ने श्रैव धर्म का पुनरुद्धार किया और जैनियों का राज्य-सरक्षण प्रभावहीन हो गया तो बसव के उत्तराधिक। रियों ने शान्तरों, खंगाल्वों और कारकल के मैरव ओडयरों, कुगं के राजाओं तथा अन्य छोटे-मोटे राज्यों के शासकों को जैनधर्म से पराड्मुख बनाकर श्रैव-धर्म में दीक्षित कर लिया। यह इतिहास की स्वाभाविक गित थी। सन् 1195 के एक शिवालेख का उल्लेख 'मेडिबल जैनिएम' के पृष्ठ 281 पर मिलता है जिसमें कहा गया है

"शिवभक्त एकान्त रामय्य समस्त शैव तीथों का दर्शन करने के पद्मात् पुलिगेने आया। वहाँ के स्थानीय देवता सोमनाथ ने उसे जैनों के विरुद्ध घमंयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अतः रामय्य जैनो के एक प्रमुख केन्द्र अव्वलूर नामक स्थान मे ध्या और उसने अपना प्रमुख प्रमाणित करने के लिए जैनों को चुनौती दी। उसने कहा कि वह अपने धमं का महत्त्व प्रमाणित करने के लिए अपनी गरदन काट देगा और फिर शिव के प्रभाव से उसकी गरदन जुड जायेगी। यह सुन कर जैनो ने वचन दिया कि यदि वह ऐसा कर सकेगा तो हम लोग शैवधमं स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने एक ताडपत्र पर इसको लिख भी दिया। रामय्य ने अपनी गरदन काटकर शिव को चढ़ा दी और सात दिन बाद उसकी गरदन पुन. जुड़ गयी। पहचात् रामय्य ने जैनों को सताया और उनकी मूर्तियाँ तोड डाली। जैनो ने राजा विज्यल (1156-

1167 ईक के शिक्समत की। उसा है रामस्य को बुकाया। रामस्य ने वह साहयम दिखलाया जिस पर भैगों ने अपना नचन सिक्सा था। उसने युन: बैनो को चुनौती दी कि वे अपने सात सी मन्त्रिसों को हवंस कर वें तो वह युन. अपना सिर काटकर सात दिन में उसे जोड़ सकता है। किन्तु बैनों को उसकी चुनौती स्वीकार करने का साहस नही हुआ। राजा विज्ञत ने रामस्य को विजयपत्र दिया और उसके देवता सोम-

बाग्मी

. किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जैनधर्म का प्रभाव इन घटनाओं के कारण कर्नाटक प्रान्त से समाप्त हो गया। इतिहास की घटनाएँ आती और जाती हैं, किन्तु सस्कृति का वह प्रभाव जो जन-मानस में महरे पैठ जाता है, जो भाषा, साहित्य और कला के माध्यम से स्थायी क्पाकार ले लेता है, वह समय के भपेडो को सहकर भी अक्षुण्ण रहता है।

भ्तन

एक बात और भी है। यदि जैनधमं और जैन धर्मायतनो के प्रति जनता की सद्भावना न होती तो उसकी सुरक्षा ही नहीं हो सकती थी। वैष्णव और जैनियों के अनेक विवादों को शासकों ने समाप्त किया और सद्भाव बढ़ाया। शिलालेख कि 475 (शक सं 1290) इस विषय में विशेष महस्त्व रखता है। यह लेख विजयनगर-काल के बुक्कराय प्रथम का है। लेख का प्रारम्भ रामानुज की स्तुति से होता है—

"रामानुजो विकयते यति राज-राज"

फिर जो कहा गया है उसका अर्थ है

"वीर बुक्कराय के राज्य-काल से जैनियो और बैब्जबों से झगडा हो गया। तब जैनियों में से आनेयगोण्डि बादि नाडुओं ने बुक्कराय से प्राणंना की। राजा ने जिन्यों और बैब्जवों के हाथ से हाथ मिला दिये और कहा कि जैन और बैब्जव दर्शनों से कोई सेद नहीं है। जैन-दर्शन को पूर्ववत् ही पथ महावाद्य और कलश का अधिकार है। यदि जैनदर्शन को हानि या बृद्धि हुई तो बैब्जवों को इसे अपनी ही हानि या बृद्धि समझना चाहिये। श्रीवैब्जवों को इस विषय के शासन (आदेश) समस्त राज्य की बसदियों में लगा देना चाहिये। जैन और बैब्जव एक हैं, वे कभी दो न समझे जावें।"

"अवणबेल्लील में बैंड्लब अग-रक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य भर में जैनियों से प्रत्येक घर के द्वार पीछे प्रतिवर्ष जो एक 'हण' लिया नाता है जसमें से तिकाल के ताराज्य देव की रक्षा के लिए बीस रक्षक नियुक्त होंगे और सेव इक्य जैन मन्दिरों के जीजोंदार, पुताई नादि में सार्व किया जायेगा। यह नियम प्रतिवर्ष जब तक सूर्य-चन्द्र है तब तक रहेगा। जो कोई इसका उल्लंबन करे वह राज्य का, संघ का और समुदाय का द्रोही ठहरेगा। यदि कोई तयस्वी या ग्रामाधिकारी इस धर्म मे प्रतिचान करेगा तो वह गगातट पर एक किया पी और बाह्यण की हत्या का दोषी होगा।"

बाग्मी

देखने की बात यह है कि कर्नाटक के शासकों ने किस प्रकार विभिन्य धर्म के अनुयायियों से सब्भाव बनाये रखने का प्रयस्त किया। जैनियों के अधिकार की रक्षा का निर्णय, वैष्णवों के धर्म की शब्दाविल में इस प्रकार किया गया कि जैनेतर व्यक्ति अपने वचन की रक्षा अपनी इष्ट-मान्यता की सौगन्ध खाकर करें। जैनो या वैष्णवों के लिए इससे बहा अभिशाप और क्या होगा कि यदि वह वचनमंग करते हैं तो बाह्मण की हत्या और गौवध के दोषी होगे। इस खोटे कर्म की जबन्यता पर जोर देने के लिए एक इलोक भी अन्त में खदवा दिया

स्थवतां परवतां वा यो हरेति वसुन्धराम् । षष्टिवर्ष-सहस्राणि विष्टायां नायते कृति ।।

बर्थात् भूमि (धर्म कार्य के लिए) स्वय दी हो या उसे किसी अन्य ने दिया हो, जो उसका हरण करेगा वह छह हजार वर्ष तक विष्टा का कीडा बना रहेगा।

पुराबिद् . कर्नाटक मे यह विवाद जैनो और वैष्णवो का ही नही था, शैवो और वैष्णवो मे भी दार्शनिक सिद्धान्तो को लेकर भेद रहा — मूर्तियो और उपासना की पद्धतियो के कारण विवाद बढा।

अनुतन किन्तु प्रत्येक विवाद का हल समता-भाव के कारण निकलता गया।

गौव-वैष्णव विवाद का हल 'हरिहर' की संयुक्त मूर्ति की कल्पना द्वारा
कर लिया गया।

बारबी एक अर्थ में बीर-सैब घर्म के समर्थंक गुरुओं ने समय को देखते हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार के आन्दोलन चलाये। जनता उनकी ओर आकृष्ट हुई। तब वैष्णवो और जैनो को भी सावधान होना पड़ा। सबने अपने अपने धर्म और दर्शन का प्रचार खोर-शोर से प्रारम्भ किया। वडी हलचल का समय या वह। यही कारण है कि इन शताब्दियों में अनेक आचार्यों ने महत्त्वपूर्ण प्रन्थों की रचना की। श्रुतश्र जी, है न यह बात 1 कुछ नाम बताइये।

भृतम ' अवस्य । कुछ आवार्यों के और उनके ग्रन्थों के नाम मिनवाता हूँ ।

इनका उल्लेख जिलातेकों में है।

- लेख क० 360 के अनुसार समास्वाति के तत्वार्थसूर्व की अति को क्रिक्कीट सुरि ने असंकृत किया ।
- लेख कः ?७ (सन् ११२९) में कविषय बास्त्रकारों और उनकी रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार है:
   वक्तनिव मुनि——नवस्तोत्र समितिवेत ——नुमितिकप्तक

सुमातस्य — पुमातस्य चिन्तामधि — चिन्तामणि श्रीवर्द्धदेव — जूडामणि चन्द्रकीति गणि — श्रृतबिन्दु

दवालवाल मूनि ---- रूपसिडि

- लेख क० 7। (सन् 1163) के बनुसार पूज्यपाद देवनन्दि ने जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जैनाभिषेक तथा समाधिशतक की, और श्रत-कीर्ति कैविश ने राधव-पाडवीय की रचना की।
- लेंब क० 569 के अनुसार श्रीपाल त्रैविचदेव ने विजयविलास तथा लेख क० 364 (सन् 1432) के अनुसार चारुकीर्ति मुनि ने सारत्रय और सिद्धान्तयोगी ने सिद्धशास्त्र का प्रणयन किया।
- लेख क० 360 में कुन्दकुन्दाचार्य के सम्बंध में उनके इस अतिहाय का उल्लेख हैं कि वह आकाश-गमन कर सकते थे और पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर तो चलते ही थे।

पुराबिड् हो सकता है, अलकारिक भाषा में यह कहने का तात्पर्य हो कि यह अन्तरग और बहिरंग परिग्रह से अझूते रहते थे।

श्रुतक्क सचमुन, यही वाक्य ज्यों का त्यों वहाँ बाधा है।

अनुगा महिलाओं के समाधिमरण के तो अनेक उल्लेख आपने बताये, किन्तु उनके कृतित्व के कोई अन्य आयाम भी हैं ?

श्रुतक वास्तव मे श्रवणबेल्गोल के सारे परिवेश मे महिलाओ की भिन्त, त्याग, वतसाधना, सल्लेखना ही प्रमुख हैं। राज्य-व्यवस्था मे किसी महिला का हाथ रहा हो, ऐसा कहीं मेरे देखने मे नहीं आया।

पुराबिव् : नहीं, ऐसा नहीं । इतिहास में उल्लेख है कि सन् 911 में जब नागर-खण्ड के अधिकारी सतरस नागार्जुन का देहान्त हो गया तो राजकाख का दायित्व उसकी पत्नी जाविकयन्त्रे को सभासना पड़ा। उसने बडी दक्षता के साथ राज्य-सचालन किया। बड़ी वीरांबना सी वह। और, जब उसका अन्त समय समीप आया तो उसने बन्दिन नामक स्थान पर समाधिमरण पूर्वक सरीर त्यामा। ज्ञामी रानियों और राजघरानों से सम्बन्धित महिलाओ के श्रामिक कार्यों का प्रचरता से उल्लेख है

- (1) दसवीं शताब्दी की अस्तिमब्दे ने, जो सेनापित मल्लप की पृत्नी और नागदेव की पत्नी थी, पोन्नकिव के शान्तिपुराण की एक हजार प्रतियाँ लिखवाकर श्राहत्र-भण्डारों मे भेजीं। पन्द्रह हजार मूर्तियाँ सोने और रत्नो की बनवायी।
- (2) इसी काल की पामन्त्रे ने, जो राजा भूतुम की बडी बहिन थी, तीस वर्ष तक तपस्या की । पोचन्वरसी, भावलदेवी, चट्टलदेवी, महादेवी, पम्पादेवी आदि अनेक महिलाओं के नाम भी आते हैं।

अनुना क्या कर्नाटक का कोई ऐसा राजवश भी है जिसके प्रताप के साथ महिलाओं की कीर्ति सबसे अधिक जुड़ी हुई है ?

भृतज्ञ पूराबिद् क्या समझते हैं, पुराविद्जी? इस श्रेणी मे मुझे तो होय्सल वहा सर्वोपिर लगता है। सबसे अधिक शिलालेख भी इसी बदा के व्यक्तियों के हैं। कालकम से विष्णुवर्धन के 10, नर्रासह प्रथम के 3, बल्लाल द्वितीय के 4, नर्रासहदेव द्वितीय के 3। फिर 12वी शताब्दी के 19 और तेरहवी के 4। विष्णुवर्धन के समय मे पोयसल् सेट्ट और नेमि सेट्ट की माताओ मिन्वकन्वे और शान्तिकन्वे ने चन्द्रगिरि के तेरिन बसदि का निर्माण कराया और फिर भानुकीर्ति मुनि से दीक्षा ले ली। (लेख 229, शक स 1039)। शिलालेखों के अनुसार गगराज का कृतित्व बहुत विशिष्ट है।

वाग्मी पुराविद्

अवस्य । वह विष्णुवर्द्धन नरेश के सहायक राजपुरुष थे। लेखों मे गगराज की वशाविल और उनकी उपलब्धियाँ विस्तार से दी गई हैं। लिखा है—

"जिस प्रकार इन्द्र का बज्ज, बलराम का हल, विष्णु का चक्क, शक्ति-धर की शक्ति और अर्जुन का गांडीव सहायक हैं उसी प्रकार विष्णु-वर्द्धन के गगराज सहायक थे।"

कन्नेगल के युद्ध में गगराज ने विष्णुवर्द्धन की ओर से चालुक्यों को जीत लिया था और विष्णुवर्द्धन अस्यन्त प्रसन्न हुए थे।

भुतज्ञ

आप तो जानते ही हैं पुराविद्जी, कि नरेश ने प्रसन्त होकर गगराज से कहा, 'आपकी जो मनीकामना हो कहें, मै पूरी करूँगा।' और इस घर्मात्मा सेनापित ने विष्णुवर्द्धन से परम नामक गाँव मौगकर उन मन्दिरों को अपित कर दिया जो उसकी माता ने बनवाए थे। इसी प्रकार विजय के उपलक्ष्य में उसने राजा से गोविन्दगिंड ग्राम मौगा और उसे गोम्मटेक्बर को अपित कर दिया। : इस बंध के राजपुरुष और महिलाएँ समयन्त्र किज्ञान्तदेव के शिष्य थे। सारा परिवार बर्ध-रत था। वंबराज की बार्या लक्ष्मी ने जपने भाई बुक और बहिन देमेति की मृत्यू की स्नृति में शिकालेख लिखवाया, जैना-चार्य मेधचन्द्र की स्मति में लेख उत्कीर्ण करवाया । इसी यहिला वे एरडकटटे बसादि का निर्माण कराया । गंबराज की माता पोचब्दे की स्मति में कलले क्खदि नामक मन्दिर का निर्माण करवाया, शासन कसदि (इन्द्रक्तगढ़) क्वकाई । गंगराज ने अवनी बढी माभी जनक-मध्ये (बम्मदेव की भार्या) की स्मृति में उसके सत्कार्यों का उल्लेख करने वाला लेख उत्कीर्ण करवाया । गोम्मटेववर का परकोटा बनवाया । प्रस्येक कार्य का उल्लेख अलग-अलन शिलालेखी मे है ।

अनुमा वाग्मी किसी शिलालेख की कोई मनोरंजक बात ? श्रतज्ञजी, बतार्वे, या पूराविद्जी !

प्राचिव ' फिर तो सन 982 के जिलालेख कमाक 163 की बात करनी होगी. जिसमे राष्ट्रकृट नरेश इन्द्र चतुर्थ की दक्षता का वर्षन है।

अनुगा पुराविद युद्ध मे बीरता का ?

नहीं, 'पोलों' के खेल का - उसे पोलो ही कहना बाहिये। लिखा है

"भौगे विजयमके विहेने । सागक्कर्दाटमे असके पेस्पिम नित-

कागरमिवेन्द्र कन्द्रक-

वागमबोले नेगल्युमस्ते बीरर बीर।

ओलगं दक्षिण सुकरबुष्करम पोरवच सुकरबुष्करमेवमं ओलगे वामदविषममनिल्लय विषमवृष्करम निन्नदर वोरग-

गालिके येनिवति विवासमन्तरतिविवस हुण्यरवेत्व बुठकसं एलेयोलोब्बंने बारिसल्बल्लमाल्कृप्रकरणयुग्धनिश्वराजं।"...

अर्थात् यह वीरो मे वीर इन्द्रराज कन्द्रक (गेंद)का खेल खेलता है, क्योंकि वह मानता है कि इस कीडा में श्रीवृद्धि है, विजय है, विद्या-बुद्धि है, उदारता है, वीरता है, यश है, महानता है-सभी बातें हैं। ससार मे इन्द्रराज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार की कन्द्रक-कला मे दक्ष है। सुकर, दुष्कर, विषम और विषम-दुष्कर गति की गेंद वह चारो ओर फेंक सकता है। अन्दर, बाहर, दायें, बायें। चारी ओर फेंके जाने पर 338 चक बनते हैं। गेंद पर आधात लगाने के तो एक करोड तरीके हैं ... और गेंड पर बल्ले का आधात इस तरह लगे कि ठीक निशाने पर काये -- न मागे बढ़ने पाए, न ओछी रह जाये।" गेंद बाहे काली मिर्च से भी छोटी हो, स्टिक बार अगुल से भी

छोटी हो, बौड़ा पर्वत से भी विशास हो, चेरा पृथ्वी खैसा बड़ा ही। क्यों न हो, इन्तराज को सन्तोष नहीं होना तब तक कब तक बह बाठ या दस कक पूरे न कर ले।

भ्तन . आश्चयं है <sup>।</sup>

बाग्धी . वास्तव में जिलालेख में तो कन्दुक-फीटा का वर्षन बौर भी विस्तार से है--बीदहर्वे पद्य से जीबीसर्वे पद्य तक ।

पुराबिब् सच बात तो यह है कि अवणबेल्गोल के शिलालेख ही इसने महस्वपूर्ण हैं, सभी दृष्टियों से—वर्ग, दर्शन, इतिहास, कला, साहित्य, आचार-व्यवहार, सामाजिक दिग्दर्शन, काव्यमाधुरी, भाषाओं का समागम, कि अनेक विद्वान् वर्षों तक इनका अध्ययन करें तो अनेक-अनेक शोध-ग्रन्थ तैयार हो जायें।

श्रुतक्र हमने कितनी बातों की चर्चा की । मन होता है कि इस चर्चा के समा-हार में हम सब शिलालेखों में से एक-एक क्लोक का पाठ करें। पहले मैं पढ़ता हुँ—

> नागसेनमनघ गुणाधिक नागन।यकजितारिमण्डलम् । राजपुण्यममलश्रीयान्यदं कामदं हतमदं नमाम्यहः।।

कामी यहत्पवाम्बुजनतावनिपालमीलि-रत्नांशवोऽनिशममु विवधु सरागम् । यहन्त बस्तु न बधून्नं च वस्त्रजात नो योवन न च बस न च भाग्यमिद्धम् ॥

अनुगा श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोधलांछने । जीवात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासमम् ॥

पुराबिष् ससारवनमध्येऽस्मिनृजूंस्तवगान् जन-तुमान् । आलोक्यालोक्य सष्वृतान् क्विनत्ति यमतसकः॥



खण्ड : पाँच

श्रवणबेल्गोल : तीर्थवन्दना

# स्मारक चतुष्टय

अवणबेल्गोल के परिवेश में जो महत्त्वपूर्ण स्थान तथा मन्दिर और स्मारक हैं उनका विभाजन और वर्णन इन चार शीर्षकों के अन्तर्गत हो सकता है

- (1) चन्द्रगिरि पहाडी
- (2) विन्ध्यगिरि पहाडी
- (3) नगर-स्मारक
- (4) आस-पास के ग्राम।

चारों स्थानो मे अनेक बसदियां (मिन्दर) हैं, स्मारक हैं, शिलालेख हैं, मध्य मूर्तियां हैं और वे गुफाएँ—कन्दराएँ हैं जहां सहस्रों मुनियो ने तपस्या की, सल्लेखना या समाधिमरण किया और अपने सयम का प्रभाव एवं जन-कल्याण के लिए धर्मोपदेश तथा मोक्ष-साधना का प्रमाण प्रस्तुत किया। श्रवणबेल्गोल की ऐतिहासिक महत्ता विशेष रूप से इस तथ्य में भी हैं, जैसा कि इम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, कि वहाँ के इन स्मारको और शिलालेखों में गुम्फित हैं उन राजा-रानियो, मिन्त्रयों, सेनापितयों, श्रेष्ठियों और मक्त-जनों के नाम, जिनका सम्बन्ध कर्नाटक-इतिहास के गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होय्सल आदि राजवशों से था। सयम, भिवत और योगसाधना का तथा जैनधमं के प्रवक्ता और साधक दिगम्बर जैन मुनियों का ऐसा जीवन्त एवं प्रामाणिक इतिहास अन्यत दुर्लंभ है। यही कारण है कि श्रवणबेल्गोल को पवित्रता और सांस्कृतिक भव्यता के प्रतीक-रूप में 'जैन काशी' या 'जैन बद्दी' का नाम दिया गया है।

### 1 चन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि का प्राचीन नाम कटवप्र (सस्कृत) और कल्बप्यु (कन्नड) है। लोक-भाषा में उसे तीर्थनिरि और ऋषिनिरि भी कहते हैं।

चन्द्रगिरि समुद्र तल से 3053 फूट ऊँची है। नीचे के मैदान से यह माल

75 फुट की ऊँचाई पर है। विल्ध्यमिरि की अपेक्षा यह पहाडी 274 फुट नीची है। तीर्थयाता के पवित्र संकल्प से जब हम चन्द्रमिरि की प्रविक्षणा करने के लिए निकलते हैं की प्रविक्षणा का अर्थ है उन 12 बसदियों (मन्दिरों) के दर्शन जो दीवार के 500 फुट लम्बाई और 225 फुट चीडाई के एक धेरे में प्रविष्ठित हैं।

#### पाइबंजाय स्तवि

सबसे पहले हमे पार्श्वनाय बसदि (मन्दिर) के दर्शन होते हैं। यह मन्दिर दक्षिण की द्वाविडी शैली मे निर्मित है।

निर्माण की द्राविडी शैली का अर्थ है, स्थापत्य की एक विशेष भैली जिसमे

निर्माण के कुछ अग स्पष्ट दिलाई देते हैं। जैसे,

गर्मगृह — जिसमें तीर्थंकर की मूर्ति मूलनायक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। गर्मगृह के अतिरिक्त कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द जो इन मन्दिरों की बनावट का वर्णन करते हुए प्राय प्रयोग मे आते हैं, ये हैं

सुधनासि या गुकर्नासिका — शिखर के सामने वाले भाग से शुडा हुआ बाहर निकला भाग जिसमे कभी-कभी मन्दिर के गवाक्ष या झरोखों का भी प्रबन्ध होता है।

मुखनण्डप--सामने का या प्रवेशद्वार का मण्डप।

नवरग-वह महामण्डप जिसमें बीच मे चार और बारह स्तम्भी की ऐसी सयोजना होती है कि उससे नी साँचे बन जाते है।

रगमण्डप — सम्भो पर आधारित मण्डप जो चारो ओर से खुला हुआ होता है। इसे सभा-मण्डप भी कहते हैं।

पावनाय बसदि की लम्बाई 59 फीट और चौहाई 29 फीट है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मन्दिर की मुख्य मूर्ति तीर्थं कर पावनाय की है। यह 15 फुट ऊँबी है और इसके मस्तक पर सात फणों वाले नाग की छाया है। मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। मन्दिर के सामने बहुत बड़ा मानस्तम्भ है जिसके चारी मुखो पर यक्ष और यक्षियों की मूर्तिया खुदी हैं। नवरग मे जो लेख खुदा हुआ है उससे मालूम होता है कि मानस्तम्भ का निर्माण एक पुट्टेग सेठ द्वारा शक सवत् 1672 के आस-पास हुआ होगा। नवरग मे एक विशाल लेख (क 77) खुदा है जो शक संवत् 1050 का है जिसमे मल्लिखेण मलधारि देव के समाधिमरण का सवाद है।

# कस्तले बसवि

कन्नड में कस्तले का अर्थ है बँधेरा। मन्दिर में पहले प्राय अँधेरा ही रहता था। मन्दिर विशाल है—लम्बाई-चौडाई  $124 \times 40$  फुट। मन्दिर पर शिलर नहीं है किन्तु लगता है कि पहले शिखर या जो मन्दिर के खुदे हुए मानविक्ष में दिखाया



12 चन्द्रगिरि का विहंगम इस्प [भा० पु० स०, नई दिल्ली]

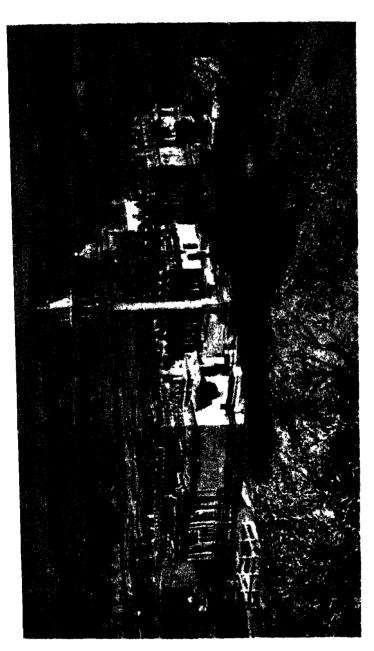

13 चन्द्रमिरि पर कतिपय देवालय तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि [भा० पु० स०, नई दिल्ली]



14 चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय बसदि [भा० पु० स०, मैसूर]

15 अन्द्रगिरि पर पाइवैनाथ बसदि ध्रौर मानस्तम्म

16 चन्द्रगिरि पर श्रुतकेवली मद्रबाहु के चर्याचिह्न



17 सर्वाह्म यक्ष (चामुण्डराय बसरि)

गया है। इस विशाल भवन में कही कोई खिडकी नहीं, कोई दरवाजा नहीं। उनर से चारो और ऊँची दीवार है जो प्रकाश रोकती हैं। मन्दिर की मुख्य मूर्ति तीर्चंकर आदिनाथ की है, छह छुट ऊँची पद्मासन, मनमोहक। इसके दोनी और चौरीबाहक हैं। केवल यही एक मन्दिर है जिसके गर्मगृह के चारों और प्रदक्षिणा-पथ है। 1118 ई॰ के एक लेख (क॰ 80) से स्पष्ट है कि इस मन्दिर का निर्माण हीय्सल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गंगराज ने अपनी माता पोचब्बे के हेतु कराया था। महिलाओं की भिक्त की गाया इस मन्दिर के साथ जुड़ी हुई है। एक तो पोचब्बे की भिन्त-भावना मन्दिर के निर्माण का प्रमुख कारण थी; साथ ही, सौ वर्ष बाद अन्य दो महिलाओ — देवी चिन्मणी और केम्पम्मणि ने इसका जीणों-द्वार कराया था।

# चन्द्रशुप्त बसदि

यह मन्दिर स्वय सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित बताया जाता है। यह चन्द्रगिरि का सबसे छोटा जिनालय है। इसके तीन कोठों में तीर्थंकर पाद्रबंनाथ, पद्मावती और कूष्माण्डिनी की मूर्तियाँ हैं। बीच के कोठे के सामने सभाभवन है जिसमें क्षेत्रपाल की मूर्ति है। बरामदे के दायें छोर पर घरणेन्द्र यक्ष और बायें छोर पर सर्वीह्ह यक्ष निर्मित है। बरामदे के सामने जो दरवाजा है, उसका कला-कौशल मनोहारी है।

चन्द्रगुप्त बसर्दि मे जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, वह है मण्डप की दीवार पर उकेरा गया जाली का काम, जिसमें 90 फलक या चित्रक्षण्ड हैं। इन फलको मे श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के जीवन के दृश्य खकित हैं। यह फलक-समूह अपूर्व कौशल का नमूना है। फलको का वर्णन पहले आ ही चुका है। इस जाली पर कलाकार का नाम 'दासोज' लिखा है। मन्दिर के दोनो बाजुबो पर छोटे खुदाववार शिखर भी हैं।

# सान्तिनाथ बसदि

इसकी लम्बाई-वीडाई  $24 \times 16$  फुट है। इसमें तीवँकर शान्तिनाथ की 11 फुट ऊँची मनोज खड्यासन प्रतिमा है। किंवदन्ती है कि श्री रामचन्द्रजी अपने वल-बल के साथ जिन दिनो यहाँ विश्राम कर रहे थे उस समय मन्दोदरी ने इस सूर्ति की प्रतिकटा करायी थी।

# सुप्रार्थनाथ बसवि

इसका जाकार 25 × 14 जुट है। इसमें तीर्यंकर सुपार्थनाथ की तीन फुट ऊँथी पद्मासन प्रतिमा है जो सप्तनायकणी की छावा में विराजमान है।

#### चन्द्रप्रभ बसवि

इस बसिंद में चन्द्रप्रम तीर्थंकर की तीन फुट ऊँची मूल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सुखनासि मे तीर्थंकर के यक्ष-यक्षी श्याम और ज्वालामालिनी प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के सामने की शिला पर लेख कमाक 140 में 'सिवमारन बसिंद' अकित है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण गग-नरेश शिवमार द्वितीय (लगभग 800 ई०) ने कराया।

# चामुण्डराय बसदि

विशाल भवन । आकार 69 × 36 फुट । बनावट और सजावट से चन्द्रगिरि पर सबसे सुन्दर । शिल्पकला का एक अनुठा नमूना । इसके ऊपर दूसरा खण्ड और एक गुस्मद भी है।

मन्दिर में तीर्थंकर नेमिनाथ की 5 फुट ऊँची, मनोज्ञ मूर्ति विराजमान है। गर्मगृह के दरवाजे पर बाजुओं में यक्ष सर्वाह्म और यक्षिणी कूष्माण्डिनी उत्कीर्ण हैं। इसकी बाहरी दीवारो, स्तम्भों, आलों में भी उकेरी हुई मूर्तियाँ है। बाहरी दरवाजे के दोनों बाजुओं पर नीचे की ओर लेख (क० 151) है—'श्री वासुन्दरामं माहिसिदं।' तदनुसार इसे स्वय चामुण्डराय ने 982 ई० के आसपास बनवाया।

मन्दिर के उत्पर के खण्ड में पाष्वंनाथ की तीन प्रतिमाएँ हैं। सिहासन पर लेख (क॰ 150) है कि चामुण्डराय के पुत्र जिनदेव ने बेल्गोल में जिनमन्दिर का निर्माण कराया। अर्थात् यह खण्ड पीछे बना।

विशालता और कलात्मकता के साथ-साथ इस मन्दिर का अपना एक अन्य गौरव भी है। कहा जाता है कि आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चन्नवर्ती ने इसी मन्दिर में बैठकर जैन सिद्धान्त के महानु ग्रन्थ 'गोम्मटसार' की रचना की थी।

#### शासन बसदि

इसका आकार 55 × 26 फुट है। शासन मन्दिर के दरवाजे पर एक लेख (क॰ 82) है। लेख को ही 'शामेंन' कहते हैं। इसी से इसका नाम शासन बसदि पड़ा। इसके गर्मगृह में आदिनाथ की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। उसके दोनों ओर चौरीवाहक हैं। शुक्रनासिका में गोमुख यक्ष और चक्रेस्वरी यक्षी हैं। बाहरी दीवारों में स्तम्भों और आलो की सजावट है। उनके बीच-बीच में प्रतिमाएँ उत्कीण हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के सिहासन पर लेख (क॰ 84) है जिसका अफ्रि-प्राय है कि गगराज सेनापति ने 'इन्दिरा कुलगृह' नाम से इसे बनवाया था।

#### मक्तिएण बसदि

इस सन्दिर का आकार 32 × 19 फुट है। सम्भवत किसी मिज्जगण नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करावा था। इसमें तीर्थकर अनन्तनाथ की साढ़े तीन फूट ऊँची मूर्ति है।

# एरडुकट्टे बसदि

इसका अर्थ है— उभयवेदिका मन्दिर । सीढ़ियों के दोनों और दो खूतरे हैं। इसी कारण इस बसदि का यह नाम पड गया । इसका बाकार 55 × 26 फुट है। इसमे तीर्थंकर आदिनाय की प्रभावित से बलकृत 5 फुट केंची मूर्ति है। यहाँ पर उत्कीण लेख (क॰ 160) के अनुसार, गगराज सेनापित की भागी लक्ष्मी ने इस बसदि का निर्माण कराया।

#### सवतिगः अवारण बसवि

सवितगन्धवारण बसदि का अर्थ है—सौतो (सवित) के लिए मत्त हाथी। होयसल नरेश विष्णुवर्षन की रानी शान्तलदेवी का यह उपनाम है। मन्दिर विशाल है। आकार 69 × 35 फुट है। इसमे तीर्थंकर शान्तिनाथ की 5 फुट ऊँ बी मूर्ति है जिसके दोनो ओर चौरीवाहक हैं। शुक्रनासिका मे यक्ष किम्पुरुष और यक्षिणी महामानसी चितित हैं। सिहासन पर लेख (क० 161) शक संवत् 1144 का है। शान्तलदेवी के सब्ब मे पहले लिखा जा चुका है।

#### तेरिन बसवि

सामने तेरु (रथ) के आकार का भवन है। आकार 70 × 26 फुट है। इसमें बाहुबली स्वामी की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। सामने के नन्दीश्वर मन्दिर पर चारों ओर 52 जिनमूर्तियाँ उत्कीणं हैं। इसके शक सवत् 1038 के लेख (ऋ० 170) से ज्ञात होता है कि पोयसल सेठ की माता माचिकव्ये और नेमि सेठ की माता शान्तिकव्ये ने इसे बनवाया था।

# शान्तीव्रवर बसदि

इसका आकार 56 × 30 फुट का है। इसमे तीर्यंकर शान्तिनाय की मूर्ति है। यक्ष-यक्षी हैं। गुम्मट पर कारीगरी है। मन्दिर कुछ जैंची सतह पर बना है।

# क्रो बहादेव स्तम्भ

चन्द्रगिरि पर्वत के घेरे के दक्षिणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित यह एक विशास

स्तम्भ है। इसके शिलर पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेव की छोटी-सी पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ की पीठिका आठ दिशाओं मे आठ हाथियो पर आधारित थी। अब थीडे से हाथी रह गये हैं। इसके चारो ओर लेख (क० 64) है, जो गमनरेका मार्रासह द्वितीय की मृत्यु (974 ई०) का स्मारक है। इससे ज्ञात होता है कि यह स्तम्भ इससे भी पहले बना होगा।

# महानबमी मण्डप

चार स्तम्भो वाले दो मण्डप हैं। दोनो मण्डपो के मध्य मे स्थित एक स्तम्भ के लेख (क्रमांक 73) मे अकित है कि यहाँ नयकीति आचार्य का समाधिमरण हुआ और उनके श्रावक शिष्य नागदेव मन्त्री ने मण्डप का निर्माण करवाया।

ऐसे ही और भी अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं और उनमे लेखगुक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं।

### मरतेश्वर

सहानवमी मण्डप के पश्चिम की ओर एक भवन है। इसके समीप 9 फुट ऊँची मूर्ति है जो बाहुबली के भाई भरतेश्वर की बताई जाती है। एक भारी चट्टान में यह मूर्ति घटनों तक बनाई जाकर अपूर्ण छोड दी गई है। वर्तमान अवस्था में यह सम्भग मुद्रा में अवस्थित है। सभवत इसे चन्द्रगिरि पहाडों के पश्चिमी परिसर में पढ़े हुए विशाल शिलाखण्ड को काटकर बनाया गया है। सुम्बन्धित शिलालेख का कुछ भाग पढ़ा गया, जिससे अनुमान होता है कि इसे गुढ़ अरिष्टनेमि ने बनवाया था।

# इस्बे बहाबेब मन्दिर

सारी पहाडी पर घेरे से बाहर केवल यही एक मन्दिर है। इसमे अहादेव की मूर्ति है। इस मन्दिर के सामने एक बृहत् चट्टान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ खुदे हुए हैं। खोदने वालों के नाम भी अकित हैं। मन्दिर के दरवाजे पर लेख (क० 186) है जिसके अनुसार इस मन्दिर का निर्माण दसवी शताब्दी में हुआ था।

एक विशेष अतिशय इस मन्दिर का यह प्रचलित है कि लोग यहाँ आकर वही द्वारा अभिषेक की मनौती पूरी करते हैं तो उनके घर से चींटियाँ चली जाती हैं।

# कञ्चित दोणे

'कञ्चिन' का अर्थ है 'कांसा', जिस धातु से षण्टा बादि बनाये जाते हैं और 'बोण' का बर्ब है--कुण्ड। किन्तु इसका बाबव पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ

चौकोर बेरे के श्रीतर चट्टान में एक कुण्ड है। कुण्ड के भीतर स्तम्भ है जिस पर लेख (क॰ 211) में जिसा है—"मानभ अत्मन्द-संबच्छवस्ति कहिंसिव दीचेषुं अर्थात् मानव ने मानन्द सवत्सर (शक संवत् 1116) में इसे बनवाया।

#### लक्कि होणे

इसका बचं है लिक नामक महिला द्वारा निर्मित कुण्ड । कुण्ड से पश्चिम की बोर एक चट्टान है जिस पर 31 छोटे-छोटे लेख (कमांक 219 से 249) हैं जिनमें बाजियो, बाजायों, कवियो तथा राजपुरुषो के नाम बकित हैं।

#### भद्रबाहु गुफा

अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ने यहाँ शरीर त्याग किया था। यहाँ पर उनके चरण अकित हैं। एक लेख (क० 251) यहाँ पाया गया था, किन्तु अब वह यहाँ नही है। कहा जाता है कि सम्नाट् चन्द्रगुप्त भौर्य अपनी मुनि-अवस्था में यही पर तपम्चरण करते हुए आचार्य भद्रबाहु की उनके अन्तिम समय तक सेवा-मुश्रुषा करते रहे। यह भी मान्यता है कि लगातार 48 दिनो तक इन चरणो की पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है।

# चामुण्डराय की शिला

चन्द्रगिरि के नीचे एक चट्टान इस नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, चामुण्ड-राय ने इसी शिला पर लडे होकर विन्ध्यगिरि पर सोने का बाण छोड़ा था, जिसके फुलस्वरूप विश्ववन्द्य गोम्मटेश्वर सूर्ति का ऊपरी भाग प्रकट हुआ था। शिला पर कई जन गुरुओ के आकार और उनके नाम भी उत्कीण हैं।

#### 2. विन्ध्यगिरि

विन्ध्यितिर को 'दोडु बेट्ट' (बडी पहाडी) या 'इन्द्रगिरि' भी कहते हैं। यह समुद्रतल से 3347 फुट और नीचे मैदान से 470 फुट ऊँबी है। शिखर पर पहुँचने के लिए 650 सीडियाँ पर्यपो को काटकर बनाई गई हैं। ऊपर समतल चौक एक घेरे से घिरा है। घेरे में बीच-बीच मे तलबर हैं जिनमें जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं। घेरे के चारो कोर कुछ दूरी पर भारी दीवार है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक सिलाओं से बनी है। चौक के ठीक बीचों-बीच गोम्मटेश्वर की विशाल सहगासन सूर्ति है जो अपनी दिन्यता से उस सारे भूभाग को अलंकृत कर रही है। गोम्मटेश्वर की इस विश्वतन्त्य प्रतिमा का वर्णन हम कर चुके हैं।

मूर्जि-विवरण एक लेख (% 336) में दिया है। यह लेख एक छोटा-सा कन्तक काव्य है। यह 1180 ई • के सगमग कोप्पण किन द्वारा रचा गया है। गोम्मटेश्वर मूर्ति के दोनो बाजुओ पर यक्ष-यक्षिणी की सूर्तियाँ हैं जिनके एक हाथ मे चौरी और दूसरे मे कोई फल है। गोम्मटेश्वर मूर्ति की वार्यों और गोल पाषाण का पाल है जिसमे मूर्ति के अभिषेक का जल एकल होता है। इस पर 'ललित सरोवर' नाम खुदा है। पाषाण-पात्र भर जाने पर अभिषेक का जल एक नाली द्वारा मूर्ति के सम्मुख कुएँ मे पहुँचता है, वहाँ से मन्दिर की सरहद के बाहर 'मुल्लकायिज वागिलु' नाम कन्दरा में पहुँचा दिया जाता है। मूर्ति के सम्मुख का मण्डप सुन्दर खित नव छत्रों से सजा हुआ है। आठ छत्रों पर अष्ट दिक्पाल की मूर्तियाँ हैं। बीच की नौवी छत पर गोम्मटेश्वर के अभिषेक के लिए हाथ मे कलश लिये इन्द्र की मूर्ति है। इसकी छत में उत्कीर्ण शिलालेख क० 322 से अनुमान होता है कि बलदेव मन्त्री ने 12वी शताब्दी के प्रारम्भ में यह मण्डप, और लेख क० 373 के अनुसार सेनापित भरतमय्य ने इस मण्डप का कठधरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था।

और भी अनेक लेख हैं जिनसे पता चलता है कि कठघरे की दीवार और चौबीस तीर्यंकरों की प्रतिमाएँ नयकीर्ति सिद्धान्तच कवर्ती के शिष्य बसविसेट्टि ने निर्माण करायी तथा उनके पुत्नों ने प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिडिकियाँ बनवायी। इसी प्रकार चगाल्वनरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बोम्मरस और नजरायपट्टन के श्रावकों ने गोम्मटेश्वर-मण्डप के ऊपर के खण्ड का जीणोंद्धार कराया।

# परकोटा

इसका निर्माण होयसल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गगराज ने शक स० 1039 के आसपास कराया। यह विवरण लेख क० 276, 272-74, 154, 158, 342, 547 में मिलता है। परकोटे के भीतर मण्डपो में अगल-बगल 43 जिनमूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। अधिकाँश मूर्तियाँ चार फुट ऊँची हैं। इनमें पद्मप्रमु तीर्थंकर की मूर्ति नहीं है। एक अज्ञात मूर्ति खेंढ फुट ऊँची हैं। परकोटे के द्वार के दोनो बाजुओ पर छह-छह फुट ऊँचे द्वारपाल हैं। परकोटे की दीवार पर तीन और देवी-देवताओं और पशु-पक्षियों के विविध मुद्राओं में ऐसे अव्मृत और मनोवैज्ञानिक चित्र उकेरे गये हैं कि सारी प्रकृति मानव की सहचरी हो गई है।

गोम्मटेश्वर देव के ठीक सामने छह फुट ऊँचाई पर ब्रह्मदेव स्तम्भ है। यहाँ ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ के नीचे पांच फुट ऊँची गुल्लकायज्जी की मूर्ति है जिसके हाथ मे गुल्लकायि (फल) है। यह स्तम्भ और मूर्ति स्वयं चामुण्डराय द्वारा निर्मित बताई जाती है।

#### सिकर बसदि

यह छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिद्ध भगवान की 3 फुट केंची मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के दोनों ओर 6-6 खचित कलात्मक स्तम्भ हैं। दायीं और के स्तम्भ पर अहंद्दास किव का पण्डितार्य की प्रशस्ति वाला लेख (क॰ 360) है। इस स्तम्भ में पीठिका पर विराजमान एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते दिखाए गए हैं। दूसरे चित्र में जिनमृति उल्कीण है।

# असम्ब बागिलु

यह द्वार का नाम है। पूरा दरवाजा असण्ड शिला को काटकर बनाया गया है। द्वार के ऊपरी भाग में लक्ष्मी की पद्मासन मूर्ति का दोनों ओर से हाणी अभि-षेक कर रहे हैं। दरवाजे की दायी ओर बाहुबली और वायीं ओर भरत की मूर्तियाँ हैं जो दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा शक सवत् 1052 के आसपास प्रतिष्ठित की गई थी।

# सिद्धरगुण्ड

यह एक शिला है जिस पर अनेक लेख हैं। ऊपरी भाग की कई पंक्तियों में जैनाचार्यों के चित्र हैं, उनके नाम भी हैं। भरत-बाहुबली, उनके निन्यानवे भाई तथा बाह्री और सुन्दरी की मृतियों भी यहाँ दर्शायी गई हैं।

# गुल्लिकायिजि बागिलु

यह दूसरे द्वार का नाम है। द्वार के दाहिनी ओर एक शिला पर एक स्क्री बैठी है जिसका चित्र भी खुदा है। सम्भवतया इसे गलत नाम दे दिया गया है। नेख (क॰ 358) के अनुसार यह मल्लिसेट्टि की पुत्ती का चित्र होना चाहिये।

# त्यागद बहादेव स्तम्भ

यह 'चागद कम्ब' भी कहलाता है। यहाँ दान दिया जाता था अत स्थागद नाम पड़ा। अद्भुत शिल्प है इस स्तम्भ का। यह मानो अघर में स्थित है और इसके नीचे से क्माल निकाला जा सकता है। स्तम्भ के एक कोने का अश मात्र पीठिका का स्पर्श करता है। लेख क० 388 के अनुसार यह चामुण्डराय द्वारा स्थापित है। लेख मे उनके प्रताप का वर्णन है। यह लेख पूरा नहीं मिलता। पूरा होता तो बहुत से तथ्य प्रमाणित रूप से बिदित हो जाते। शायद हेग्गडे कथ्न ने अपना छोटा-सा लेख (क० 389) लिखाने के लिए चामुण्डराय का लेख जिसवा इंगा। यह तथ्य बड़ा दारण है।

स्तम्म की पीठिका के विक्षण बाजू पर दो मूर्तियाँ खुदी हैं। एक मूर्ति, जिसके दोनो ओर चवरवाही खड़े हुए हैं, चामुण्डराय की है और सामने वाली मूर्ति उनके पुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचन्नवर्ती की कही जाती है।

#### चेत्रतच्या बसवि

इसमें जन्द्रप्रमु की ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। बसदि के सामने मानस्तम्भ है। केस %० 540 के अनुसार इमे चेन्तण्ण और उसकी धमंपत्नी ने शक सबत् 1556 में बनवाया था। इस दम्पती की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। यह बसदि त्यागद स्तम्भ की पश्चिम दिशा मे है।

#### ओबेगल बसवि

इसे तिकूट बसदि भी कहते हैं, क्यों कि इसमें तीन गर्भगृह हैं। मन्दिर ऊँची सतह पर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ओदेगल से तात्पर्य है कि पाषाणों का आबार देकर इस बसदि की दीवारों को मजबूत किया गया है। तीन गुफाओं में पद्मासन तीन मूर्तियाँ—तीर्थं कर नेमिनाथ, आदिनाथ और शान्तिनाथ की हैं। पिक्स की ओर चट्टान पर नागरी अक्षरों में 27 लेख (कि 391-417) उत्कीणं हैं जिसमें अधिकतर तीर्थं यात्रियों के नाम हैं। बीच में पत्थर का कमल निर्मित है।

#### चौबीस तीर्चंकर बसवि

यह छोटा-सा देवालय है। यहाँ डेढ फुट उँचे एक पाषाण पर चौबीस तीर्थंकरो की मूर्तियाँ उत्कीणं हैं। नीचे एक पक्ति मे तीन बडी मूर्तियाँ उत्कीणं हैं। लेख कि 422 के अनुसार चौबीसी की स्थापना चारुकीर्ति पण्डित धर्मंचन्द्र आदि द्वारा शक संवत 1570 मे कराई गई थी।

# बहारेव मन्दिर

विन्ध्यगिरि की नीचे की सीढ़ियों के पास एक छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिन्दूर से रगा हुआ एक पाषाण है जिसको लोग 'जाक्युप्पे अप्प' या 'ब्रह्म' कहते हैं। लेख क० 439 के अनुसार शक संवत् 1600 में इसका निर्माण हिरिसालि निवासी गिरिगौड के छोटे भाई रगय्य ने कराया था।

#### 3 नगर<del>-र</del>मारक

# मण्डारि बसदि

यह नगर का सबसे बड़ा मन्बिर है। इसका आकार 266×58 फुट है।

होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के भण्डारि हुल्ल ने इसका निर्माण कराया था। पर्मगृह में सुम्दर चित्रमय बेदी पर चौजीस तीर्यंकरों की तीन-तीम फुट ऊँची मूर्तियाँ
हैं। तीन दरवाजों पर जालियाँ बनी हैं। सुखनासि में पद्मावती और शहा की
मृतियाँ हैं। नवरन के चार खम्भों के बीच जमीन पर 10 फुट के चौकोर पर्यर
पदे हैं। आगे के भाग और बरामदे में भी इतने बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये भारीभारी पत्थर कैसे लाये गये, देखकर आक्वयं हीता है। नवरंग की चित्रकारी में
सुन्दर सताएँ, मनुष्य, पशु उत्कीणं है। बरामदा मुख्य भवन के चारों ओर है।
मिन्दर के सामने मानस्तम्भ है। शक सवत् 1081 के लेख (क० 476) में मन्दिर
के निर्माता हल्ल और मन्दिर का वर्णन है।

#### अक्कन बसदि

होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय के बाह्मण मन्त्री जन्द्रमौलि की जैन धर्माव-लिम्बनी भार्या आचियक ने शक सबत् 1103 में इस मन्दिर का निर्माण कराया, यह इसके लेख क० 444 से ज्ञात होता है। गर्मगृह में फणाविल सिहत पार्श्वताथ की 5 फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। सुखनासि में आमने-सामने पचफणी धरणेन्द्र तथा पद्मावती की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ है। द्वार के आस-पास जालियाँ हैं। नवरग के काले पाषाण के, आइने के सदृष्ण चमकीले, चार स्तम्भ और कुशल कारीगरी-पूर्ण नवछत्र हैं। गुम्मट में अनेक जिनमूर्तियाँ चित्रित हैं। शिखर पर सिह-ललाट है। यह हीयसल कला का अनुपम नमुना है।

#### सिद्धान्त बसदि

कहा जाता है कि जैन वाड्मय की निधि सिद्धान्त-प्रनथ यहाँ एक अन्य कमरे मे सुरक्षित रखे जाते थे। यहाँ से ही ये धवल, महावल, आदि ग्रन्थ मूडबिद्धी गये हैं। मन्दिर के बीच में पार्श्वनाथ-मूर्ति है। उसके आस-पास केष 23 लीवंकरों की मूर्तियाँ हैं। लेख क० 454 से कात होता है कि शक सबत् 1620 में उत्तर भारत के किसी यात्रो द्वारा यह चतुर्विशति तीर्थंकर-मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी।

# बानशाले बसदि

मह छोटा-सा देवालय है। इसमे तीन फुट ऊँचे पाषाण पर पचपरमेच्छी की प्रतिमाएँ हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है पहले यहाँ दान दिया जाता रहा होगा। इस बसदि के लिए मदनेय नामक ग्राम दान मे दिये जाने का उल्लेख भी भिलता है।

#### नगर जिनासय

यह नगर के महाजानों के द्वारा रिक्षत था। इसका एक अन्य नाम 'श्री-निलय' भी रहा आया। इसमें आदिनाथ की ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। नवरंग के बाई ओर एक गुफा में बहादेव की दो फुट ऊँची मूर्ति है जिसके दायें हाथ में फन और बायें हाथ में कोड़े जैसी कोई वस्तु है। उसके पैरों में खडाऊँ हैं। पीठिका पर घोड़े का चिह्न है। लेख क० 457 के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण नागदेव मन्द्री के द्वारा माक सबत् 1118 में हुआ था। इस लेख में गुफ नयकीतिदेव की निषदा तथा 'नृत्यरम' और 'अश्मकुट्टिम' (पाषाण-मूमि) के निर्माण का उल्लेख भी है।

#### मगायि बसरि

त्रिमुबनचूडामिण मगायि ने इस मिन्दर का निर्माण कराया था। इसमें कान्तिनाथ की साढ़े चार फुट ऊँची मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा विजयनगर देवराय महाराज की रानी भीमादेवी ने करायी थी। नवरंग में वर्धमान स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना पण्डित देव को शिष्या वसतायि द्वारा हुई थी। मिन्दर के सम्मुख को सुन्दर हाथी बने हैं।

#### जैन मठ

यह स्वस्ति श्री मट्टारक स्वामी का निवास-स्थान है। इसमे एक सुन्दर खुला बाँगन है। मण्डप-स्तम्भो पर चित्रकारी है। तीन गर्मगृहो मे पाषाण और घातु की अनेक प्रतिमाएँ हैं।

कुछ मूर्तियाँ बहुत अर्वाचीन हैं जिन पर संस्कृत व तिमल भाषा के लेख हैं। ये ग्रन्थ-लिपि मे लिखे हैं। अधिकाश मूर्तियाँ तिमलनाडु के जैन बन्धुओ द्वारा प्रतिष्ठित हैं। नवदेवता बिम्ब मे पचपरमेष्ठी, जिनधर्म, जिनामम, चैत्य, चैत्यालय आदि चित्रित हैं। मठ की दीवारो पर तीर्यंकरों और जैन राजाओ के जीवन-चित्र, दशहरा-दरबार का चित्रण, पाध्वंनाथ का समवसरण, भरत और कत्रवर्ती के जीवन-चित्र, नागकुमार के जीवन-वृतान्त और वन-दृश्य मे षड्लेश्याओं का चित्रण आकर्षेक हैं।

जपर की मजिल मे पाद्यनाथ मूर्ति है। काले पाषाण पर चौबीस तीथँकर उत्कीणं हैं। वामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना के उपरान्त अपने गुरु नेमिणन्द्र को यहाँ मठाधीश नियुक्त किया था। वैसे यह गुरु-परम्परा और भी पहले से चली आ रही थी। लेख क॰ 360 तथा 364 के अनुसार यहाँ पर आसीन गुरु चार्कीति पण्डित ने होयसल नरेश बल्लाल प्रथम (1100-1106) को ब्याधि- मुक्त करके 'बल्लाल-जीवरक्कक' की उपाधि प्राप्त की थी।

#### कल्याणी सरीवर

यह नगर के बीच में है। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ भ्रीर शिखरबढ़ दीवार है। एक सभा-मण्डप है। उसके एक स्तम्भ पर लेख (क० 501) है जिसके अनुसार इस सरोवर को चिक्कदेव राजेन्द्र ने बनवाया था। यह वहीं सरोवर है जिसके नाम पर बेल्मील का नामकरण हुआ। एक समय सरोवर के चारों ओर प्राकृतिक सुषमा का विस्तार था। किन्हीं अर्थों में आज भी है। अब नयीं निर्माण-पढ़ितयों द्वारा इस सरोवर का परिष्कार किया गया है।

# जविक कट्टे

यह दूसरा सरोवर है। पास की दो चट्टानो पर जैन मूर्तियों के लेख (क॰ 503-504) से ज्ञात होता है कि वोप्पदेव की माता, गगराज के बढ़े भाई की पत्नी, ग्रुभवन्द्र सिद्धान्तदेव की ज़िष्या जिंकमन्त्रे ने इन मूर्तियों और इस सरोवर का निर्माण कराया था।

#### चेश्नण्य कुण्ड

चेन्नण्ण कुण्ड के निर्माता वही चेन्नण्ण हैं जिनकी कृतियो का उल्लेख अनेक शिलालेखों में है। लेख क० 480 से ज्ञात होता है कि इस कुण्ड का निर्माण शक सवत् 1595 के आस-पास हुआ था।

#### 4 आसपास के ग्राम

# जिननाथपुर शान्तिनाथ बसदि

नगर से उत्तर की ओर यह एक मील दूरी पर है। लेख क० 538 के अनुसार हीय्सल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गगराज ने शक सवत् 1040 के आसपास इसे बसाया था। मैसूर राज्य के समस्त मन्दिरों में सबसे अधिक आमूबित है यह बसदि, और है यह होयसल शिल्पकारी का सबसे सुन्दर नमूना। इसमें शान्तिनाथ भगवान की साढे पांच फुट ऊँची भव्य एव दर्शनीय मूर्ति है। यह प्रभावली से और दोनों ओर जगरवाहियों से सुसिज्जत है। नवरग के चार स्तम्भ मूर्ग की कारीगरी के नमूने हैं। सुन्दर नवछत है तथा आहरी दीवारी पर तीर्थंकर, यक्ष, यक्षी, बहा, सरस्वतो, मन्मथ, मोहिनी, नृत्यकारिणी, गायक, वादिकवाही आदि के चित्र हैं। इसका लेख (क० 526) शक संवत् 1120 (जीर्णोद्धार 1553 में) इस मन्दिर का निर्माण-काल दर्शाता है। तदनुसार इस मन्दिर को 'वसुषैकवान्धव' रेचिमस्य हेनापित ने बनवाकर सागरनिव सिद्धान्तदेव के अधिकार में दे दिया वा। रेचिमस्य

कलचुरिनरेश के मन्त्री थे। बाद मे उन्होंने होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय (1173-1220) का आश्रय ले सिया था।

# जिननायपुर : अरेगस्युँ बसदि

यह अरेबल्लु (चट्टान) पर स्थित है। शान्तिनाथ मन्दिर से भी यह पुराता है। इसमे ती बंकर पार्वनाथ की 5 फुट ऊँची पद्मासन मूर्ति है। सुखनासि में घरणेन्द्र पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मूर्ति की पीठिका पर के लेख (ऋ० 530) से ज्ञात होता है कि शक सबत् 1812 में इसे बेल्गुल के मुजबलेय्य ने प्रतिष्ठित कराया था। यहाँ की प्राचीन मूर्ति बहुत खण्डित हो गई थी जो आज भी पास के तालाब मे पड़ी है। उसका छत्र मन्दिर के द्वार के पास रखा है। इस मन्दिर की अन्य मूर्तियाँ 24 ती थंकर, पचपरमे छ्ठी, नवदेवता, नन्दी इवर आदि धातु-निर्मित हैं।

#### समाचि-सण्डप

यहाँ गाँव में एक समाधि-मण्डप है जिसे 'शिलाकूट' कहते हैं। यह 4×4 फुट का है। केंचाई 5 फुट है। ऊपर शिखर है। चारो ओर द्वारहीन दीवारें हैं। इसके लेख क० 539 से जात होता है कि यह बालचन देव के पुत्र (मृत्यु वाक सवत् 1136) की निषद्या है। कालब्बे नामक एक साघ्वी स्वी द्वारा भी यहाँ सल्लेखना-विधि से शरीर-स्थाग किये जाने का उल्लेख है।

ऐसा एक समाधि मण्डप तावरेकेरे सरोवार के समीप भी है। लेख क० 497 के अनुसार यह चारुकीर्ति पण्डित की निषद्या है जिनकी मृत्यु शक सवत् 1565 मे हई।

जिननाथपुर मे एक दानशाला भी थी जिसे लेख % 71 के अनुसार देवकीर्ति पण्डित (मृत्यु ' शक सवत् 1085) ने इसे बनवाया था।

# हलेबेस्गोल

यह श्रवणवेल्गोल से 4 मील उत्तर की ओर है। यहाँ का जैन मन्दिर होयसल शिल्पकारी का नमूना है। यह अब व्यस अवस्था मे है। गर्मगृह में ढाई फुट ऊँची खड़गासन मूर्ति है। सुखनासि मे 5 फुट ऊँची सप्तफणी पाश्वंनाथ की खण्डित मूर्ति है। नवरग मे अच्छी चित्रकारी है। बीच की छत पर देवियो सिहत रणाक्क अव्ट-दिक्पालों के चित्र अकित हैं। बीच में घरणेन्द्र का सप्तफणी चित्र है जिसके बार्ये हाथ मे अनुब और दाहिने हाथ मे सम्भवत. शक्ष है। द्वार पर आकर्षक कारीगरी हैं। इसके लेख (क० 568) से ज्ञात होता है कि विष्णुवर्धन के पिता होससल एरेयंग ने गुढ़ गोपनिंद को बेल्गील के मन्दिरों के बीर्णोखार के



18 जिननाथपुर मे शान्तिताय मन्दिर की बाह्य-मिति का कलाबैमव

के लिए राजनहरूल प्राम का दान दिया था। मन्दिर का निर्माण-काल 1016 है। इस ग्राम में एक श्रीव और एक वैष्णव मन्दिर भी है। यहाँ के तालाब की नहर मे टूटे हुए मन्दिरों का मसाला लगाया गया है। यह इस बात का सकेत करता है कि यहाँ और अधिक मन्दिर रहे होंगे।

# प्राम साणेहल्लि

यह श्रवणवेल्गोल से 3 मील दूर है। यहाँ एक व्यक्त जैन मन्दिर है। लेख कः 550 के अनुसार इसे गगराज की भावज जविकमन्त्रे ने बनवाया था। (संदर्भ उत्तर भी आ चुका है।)

# कम्बदहल्ली

श्रवणबेल्गोल से यह स्थान 11 मील दूर है। यहाँ एक कलापूर्ण स्तम्भ है जिसके ऊपर ब्रह्मयक्ष की मूर्ति है। इसके समीप ही सात पाषाण-निमित जैन मन्दिर हैं। यहाँ के एक शान्तिनाथ मन्दिर मे तीथँकर शान्तिनाथ की 12 फुट उत्तुग मनोज मूर्ति है। सेनापित गगराज के पुत्र बोप्पण ने इसका निर्माण कराया था। कम्बदहली का शिल्प और कलाकौशल इतना अद्भृत है कि जिसे देखकर आज का कलाकार या स्थपित चिकत-सा रह जाता है।



# बाहुबली-मूर्तियो की परम्परा

वीर-मातंण्ड चामुण्डराय ने भगवान् बाहुबली की विशव-वन्द्य मूर्ति की प्रति-रुठपना करके जिस विशालता, भग्यता और वीतरागता को अलौकिक कला में रूपान्तरित किया, उसने आगे की शताब्दियों के श्रीमन्तों और कलावन्तों को इतना अधिक प्रभावित किया कि बाहुबली की विशाल मूर्ति का नव-निर्माण उनके जीवन की साध बन गयी। बाहुबली यद्यपि तीर्थंकर नहीं थे, किन्तु उपासकों ने उन्हें तीर्थंकर के समकक्ष पद दिया। ऐसा ही अनुपम रहा है उनका कृतित्व जिसे हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं। कर्नाटक में जन-सामान्य के लिए तो वह मात्र देवता हैं—सीर्थंकर, जिन, कामदेव के नामों और उपाधियों से परे।

दक्षिण कर्नाटक मे, मूडबिद्रि से उत्तर मे 15 कि० मी० की दूरी पर स्थित कारकल मे सन् 1432 मे लगका 41-1/2 फुट ऊँची प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई जिसे राजपृथ्य वीरपांड्य ने जैनाचार्य ललितकीर्ति की प्रेरणा से निमित्त कराया।

एक मूर्ति मूडिबिद्री से लगभग 12 मील दूर वेणूर मे चामुण्डवशीय तिम्मराज ने सन् 1604 मे स्थापित की, जिसकी ऊँचाई 35 फुट है। इसके प्रेरणास्रोत भी चारकीर्ति पण्डित माने जाते हैं।

कुछ वर्ष पहले मैसूर के पास वाले एक घने उजाड स्थान के ऊँचे टीले का उत्खनन करने पर बाहुबली की 18 फूट ऊँची मूलि प्राप्त हुई थी। अब उस स्थान को 'गोम्मटगिरि' कहा जाता है।

कर्नाटक के बीजापुर जिले के बादामि पर्वत-शिखर के उत्तरी ढाल पर ओ चार पौलोत्कीणं जैन गुहा-मन्दिर हैं उनमें से चौथे गुहा-मन्दिर के मण्डप में कोने के एक देव-प्रकोष्ठ में विभिन्न तीर्थं कर-मूर्तियों के मध्य उत्कीणं मूर्ति सर्वं प्रमु बाहुबलि की मूर्ति है। इस 7 फुट 6 इच ऊँची मूर्ति की केश-सज्जा भी दर्शनीय है जिसकी परम्परा दसवीं शती में श्रवणबेल्गोल की महामूर्ति में ऊर्णा अर्थात् चूधराले केशों के रूप में परिणत हुई।

बादामि-बाहुबली की केश-सज्जा की परम्परा आठवी-नौदी शती की उस मूर्ति में विद्यमान है जो बाहुबली की प्रथम कांस्य-मूर्ति है। लगसग डेढ़ फुट ऊँचे बाकार की बह यूर्ति मूलतः अवणबेरगोल की है और अब जिस बॉफ बेरस संब्रहान्त्रम, सम्बर्ध में (क्रमांक 105) प्रवीवात है। इसका वर्तुलाकार पावपीठ अनुपात में इससे कुछ बड़ा है और अब इससे टूट कर अलग हो गया है। स्कल्छ कुछ अधिक बौडे हैं किन्तु वारीर का केव भाग उचित अनुपात में है। मुस-मण्डल उच्छाकार है, कपोल पुष्ट हैं और नासिका उन्तत है। ओष्ठ और भाँहे उभरी होने से अधिक आकर्षक बन पड़ी हैं। केश-राशि पीछे की ओर काढी गयी है किन्तु अनेक पृष्टाली जटाएँ कन्छो पर सहराती दिखायी गयी हैं। लताएँ उनके पैरों से होकर हाथो तक ही पहुँची हैं। कालक्रम से यह द्वितीय मानी जा सकती है।

कालक्षम से तृतीय बाहुबिल-मूर्ति ऐहोल के इन्द्रसभा नामक बत्तीसचें गुहा-मन्दिर की अर्ब-निर्मित बीधि में उत्कीण है। बीजापुर जिले के इस राष्ट्रकूट-कालीन केन्द्र का निर्माण आठवी-नौंबी शती में हुआ था। इसी गुहा मन्दिर में नौवीं-दसवीं शती में जो विविध चित्राकन प्रस्तुत किए गए उनमें से एक बाहुबली का भी है। बाहबली का इस रूप में यह प्रथम और संभवत अन्तिम चित्रांकन है।

कर्नाटक में गोलकुण्डा के खजाना बिल्डिंग संग्राहलय मे प्रदर्शित एक बाहुबली मूर्ति काले बेसाल्ट पाषण की है। 1 73 मीटर ऊँची यह मूर्ति कदाचित् बसबी शती की है।

पत्तनचे कबु से प्राप्त और राज्य सम्राहलय हैदराबाद मे प्रदर्शित एक बाहुबली मूर्ति राष्ट्रकूट कला का अच्छा उदाहरण है। इसमे लताएँ कन्धो से भी ऊपर मस्तक के दोनो ओर पहुँच गयी हैं। दोनो ओर अकित एक-एक लघु युवती-आकृति का एक हाथ लता को अलग कर रहा हैं और दूसरा किट तक अवलिखत मुद्रा मे है। बारहवी शती की यह मूर्ति कई दृष्टियो से उल्लेखनीय है। श्रीवस्स लांछन होने से यह उत्तर और दक्षिण की श्राखला जोडती है; ऊपर स्वस्तिक और कमलाकृति प्रभामण्डल है जो अन्य बाहुबलि-मूर्तियो मे प्राय अप्राप्य है। किट की विवलि ने समूची मूर्ति के अनुपात को सन्तुलित किया है।

बादामी तालुके मे ही एक गाँव है ऐहोल, जिसके पास गुफाएँ हैं। गुफाओ मे पूर्व की ओर मेषुटी नामक जैन मन्दिर है। इसके पास की गुफा मे बाहुबली की 7 फुट ऊँची मूर्ति उस्कीर्ण है।

दक्षिण में ही दौलताबाद से लगभग 16 मील दूर एलोरा की गुफाएँ हैं। इन मे पाँच जैन-गुफाएँ हैं। इनमें एक इन्द्रसभा नामक दोतल्ला सभागृह है। इसकी बाहरी दक्षिणी दीवार पर बाहुबली की एक मूर्ति उस्कीण है।

# उत्तर भारत की विधिष्ट बाहुबली मूर्तियाँ

बहुत समय तक कला-विवेचकों में यह बारणा प्रचलित थी कि वाहुवली की मूर्तियाँ दक्षिण भारत में ही प्रचलित हैं। उत्तर भारत में इनके उदाहरण अत्यन्त बिरल हैं। किन्तु शोध-सोज के उपरान्त उत्तर भारत में उल्लेखनीय अनेक बाहुबली-मूर्तियों के अस्तिस्य का पता लगा है जिनका विवरण निम्नप्रकार है—

जूनागढ़ संग्रहालय में प्रदक्षित नौंबी शताब्दी की मूर्ति जो प्रभासपाटन से प्राप्त हुई है।

संजुराहो मे पावनंनाथ मन्दिर की बाहरी दक्षिणी दीवार पर उस्कीर्ण दसवीं शताब्दी की मृति ।

लखनऊ संग्रहालय की दसवी शताब्दी की बाहुबली-सूर्ति जिसका मस्तक और बरण खडित हैं।

देवगढ में प्राप्त मूर्ति, दसवी शताब्दी की, जो अभी वही के 'साहू जैन सग्रहा-लय' मे प्रदर्शित है। इस मूर्ति का चित्र जर्मन पुरातत्त्व-वेत्ता क्लीस बून ने अपनी पुस्तक मे दिया है। देवगढ मे बाहबली की 6 मूर्तियौ प्राप्त हैं।

बिलहरी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश से एक शिलापट प्राप्त हुआ है जिस पर बाहबसी की प्रतिमा उस्कीमें है ।

बीसबीं शताब्दी की नयी मूर्तियों में, जिन्हें ऊँचे माप पर बनाया गया है, आरा (बिहार) के जैन बालाश्रम में स्थापित मूर्ति, उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद नगर में कुछ वर्षे पूर्व स्थापित विशाल बाहुबली-मृति और सागर, में प्र० के वर्णी भवन में स्थापित मृति उल्लेखनीय हैं।

उत्तर भारत के अन्य मन्दिरों में भी जीन्ज और पीतल की अनेक बाहुबली मर्तियाँ विराजमान हैं।

# कतिपय त्रिमूर्तियाँ

बाहुबली को भरत चक्रवर्ती के साथ ऋषभनाथ की परिकर-मूर्तियों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बाएँ लता-वेष्टित बाहुबली की और दाएँ नव-निधि से अभिज्ञात भरत की मूर्ति से समन्वित ऋषभनाथ की जटा-मण्डित मूर्तियाँ मध्य बन पड़ी हैं। ऐसे अनेक मृत्यंकन देखे गये हैं—

जबलपुर जिले में बिलहरी ग्राम के बाहर स्थित कुलबृरिकालीन, लगभग नौबी शती, जैन मन्दिर के प्रवेश द्वार के सिरदल पर इस प्रकार का सम्भवत. प्रचीनतम मूर्त्यंकन है।

उत्तर प्रदेश के लिलतपुर जिले में स्थित देवगढ़ के पर्वत पर एक मन्दिर में जो ऐसा मूर्यंकन है वह कला की दृष्टि से सुन्दरतम है और उसका निर्माण देव-गढ़ की अधिकाश कलाकृतियों के साथ लगभग दसवीं शती में हवा होगा।

सजुराहों के केन्द्रीय सम्रहालय में एक सिरदल (कमांक 1724) है। उस पर विभिन्न तीर्वंकरों के साथ भरत और बाहुबली के मूर्त्यंकन भी हैं। यह दसवी शती की चन्चेल क्कृति है। भारत और बाहुबारी के साथ ऋषभनाथ की विशालतम मूर्ति तोगरकाल, पन्द्रहवीं शती, में ग्वालियर की गुफाओं में उत्कीर्ण की गयी।

इस प्रकार की एक पीतल की मूर्ति नई विल्लो के राष्ट्रीय सम्माहलय में है। इसमे ऋषभनाथ सिहासन पर आसीन हैं और उनकी एक ओर भरत तथा दूसरी ओर बाहुबली कायोत्सर्गस्य हैं। यह संभवत चौदहवीं शती की पश्चिम मारतीय कृति है।

इन पाँचों के अतिरिक्त और भी कई मूर्तियो पर ऋषभनाथ के साथ भरत और बाहुबली की प्रस्तुति होने का संकेत मिलता है। उडीसा के बालासीर जिले में भद्रक रेलवे स्टेशन के समीप चरम्पा नामक ग्राम से प्राप्त और अब राज्य सग्रहालय, मुवनेश्वर मे प्रदर्शित अनेक जैन मूर्तियों में से कुछेक में इस प्रकार के मूर्यंकन हैं।

इनके अतिरिक्त एक ऐसा मूत्यँकन भी प्राप्त हुआ है जो इन सभी से प्राचीन कहा जा सकता है। उडीसा के क्योझर जिले मे अनन्तपुर तालुका मे बीला पहाडियों के मध्य स्थित पोर्दीसिगिदि नामक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ऋषभनाय की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उडीसा मे प्राप्त यह प्रथम जैनमूर्ति है जिस पर लेख उत्कीण है। इसमे आसन पर वृषभ लाछन के सामने दो बद्धाजिल भक्त अकित हैं जो मरत और बाहुबली माने जा सकते हैं, और तब यह इस प्रकार की मूर्तियों मे सर्वाधिक प्राचीन होगी।

# एक पटली-चित्राकन

बाहुबली की गृहस्थ अवस्था का, भरत से युद्ध करते समय का, मूर्स्थं कन तो नहीं किन्तु चित्राकन अवश्य प्राप्त हुआ है। प्राचीन हस्तलिखित शास्त्रों के ऊपर-नीचे जो काष्ठ-निर्मित पटलियाँ बाँधी जाती थी उनमें से एक पर यह चित्रांकन है। मूलत जैसलमेर भण्डार की यह पटली पहले साराभाई नवाब के पास थी और अब बम्बई के कुसुम और राजेय स्वाली के निजी सम्राहलय में है। बारहवी शती की इस पटली की रचना सिद्धराज जयसिंह चालुक्य, 1094-1144 ई०, के झासनकाल में विजयसिंहाचार्य के लिए हुई थी। इसका रचनास्थल राजस्थान होना चाहिए। भरत-बाहुबली-युद्ध इस पटली के पृष्ठभाग पर प्रस्तुत है जिस पर भुनावदार लता-बल्लिरयों के वृत्ताकारों में हाथी, पक्षी और पौराणिक शेरो के आलकारिक अभि-प्राय अकित हैं।

# उत्तर और दक्षिण की बाहुबली-मूर्तियों में रचना-भेद

बाहुबली की मूर्तियों की सामान्य विशेषता यह है कि उनकी जवाओ, मुजाओं और वसस्थल पर लताएँ उत्कीण रहती हैं जो इस बात की परिवायक हैं कि बाहुबली ने एक स्थान पर खडे होकर इसने दीर्घ समय तक काबोत्सर्ग ध्यान किया कि उनके शरीर पर बेलें चढ गयी।

दक्षिण की मूर्तियों में चरणों के पास सौप की बौबियाँ (बसीठे) हैं जिनमें से सौप निकलते हुए दिखाए गए हैं। किन्तु उत्तर की मूर्तियों में, प्रभासपाटन की मूर्ति को छोडकर सभवत और किसी में सौप की बौबियों नहीं दिखायी गयी हैं।

उत्तर भारत की मूर्तियों में बाहुबली की बहिनो—ब्राह्मी और सुन्दरी का अकन नहीं है। जहाँ भी दो स्त्रियाँ दिखाई गयीं हैं वे या तो सेविकाएँ हैं, या फिर विद्याधरियों जो लता-गुच्छों का अन्तिम भाग हाथ में थामे हैं, मानो शरीर पर से लताएँ हटा रही है। एलोरा की गुफा की बाहुबली मूर्ति में जो दो महिलाएँ अकित हैं, वे मुक्ट और आमूषण पहने हैं। वे बाह्मी और सुन्दरी हो सकती हैं।

बिलहरी की दो मूर्तियों में से एक में दो सेविकाएँ, जो विद्याघरी भी हो सकती हैं, लतावृन्त थामे हुए हैं। ये त्रिभग-मुद्रा में हैं। मूर्ति के दोनो ओर और कन्धों के ऊपर जिन-प्रतिमाएँ हैं। दूसरी मूर्ति में भक्त-सेविकाएँ प्रणाम की मुद्रा में लता-गुरुष्ठ थामे विद्यायी गयी हैं।

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, उत्तर भारत की कायोत्सर्ग प्रतिमाओं में बाहु-बली को साक्षात् तीर्थंकर की प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए सिहासन, धर्मचक, एक-दो या तीन छत्र, भामण्डल, मालाधारी, दुन्दुभिवादक और यहाँ तक कि यक्ष-यक्षियों का भी समावेश कर लिया गया। श्रीवरस चिह्न तो अकित हैं हो।

इसीलिए प्रथम कामदेव बाहुबली को अब सम्पूर्ण श्रद्धाभाव से भगवान बाहु-बली कहा जाता है, और उनकी मृति को तीर्थं कर-मृति के समान पूजा जाता है।

धोती-पहने बाहुबली की मूर्तियाँ भी कतिपय वेतास्वर मन्दिरों मे प्राप्त हैं। विलवाडा (राजस्थान) मन्दिर की विमलवसिंह, शत्रुजय (गुजरात) के आदिनाथ मन्दिर और कुम्भारिया (उत्तर गुजरात) के शान्तिनाथ मन्दिर में लगभग ।।-।2वी शताब्दी की इस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हैं। इन मूर्तियों का यद्यपि अपना एक विशेष सौंदर्य है तथापि यह कहना अनुजित न होगा कि बाहुबली की तपस्या और उनकी कायोत्सगं मुद्रा का समस्त सहज प्रमाव दिगम्बरत्व में ही है।



# महामस्तकाभिषेक

वीरश्रेष्ठ चामुण्डराय ने जब दसवी कतान्दी मे गोम्मटेक्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना सिद्धान्तचन्नवर्ती नेमिचन्द्र आचार्य के अनुष्ठान-सचालन मे की तो उस भव्य वृक्ष्य को जनता ने सदा के लिए हृदय मे अकित कर लिया। अवश्य ही, महामस्तकाि कि की परम्परा, बाद मे, निष्चत विधि-विधान और मुहूर्त-शोधन द्वारा इंगित काल-अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न होनी प्रारम्भ हुई होगी। तदुपरान्त प्रत्येक बारहवें वर्ष महामस्तकािभषेक का अनुष्ठान, क्षेत्र के प्रथम धर्माचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचन्नवर्ती के शिष्य-प्रशिष्य नियोजित करवाते रहे, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। मैसूर राज्य के नरेशो ने जनता के इस धार्मिक उल्लास मे सिम्मलित होकर अपने को कृतार्य अनुभव किया। क्षेत्र के धर्माचार्य, राज्य के नरेश और जनता के सामूहिक धार्मिक उल्लास ने, जिनकी प्रतिनिधि महिमामयी गुल्लिका-अज्जी रही आयी, देश के इस अद्मुत सास्कृतिक तीर्थ को नये आयाम दिये।

शिलालेख कमाक 360 के अनुसार सन् 1398 मे पण्डिताचार्य के निर्देशन मे जो महामस्तकाभिषेक हुआ, उसमे उल्लेख है कि उससे पहले सात महामस्तका-भिषेक हो चुके थे।

यदि महामस्तकाभिषेक बारह वर्ष के अन्तराल से होने की परिपाटी बन गई थी, तो मानना चाहिये कि सन् 1314 में एक महामस्तकाभिषेक हुआ होगा।

सन 1612 के अभिषेक का उल्लेख कवि पचवाण ने किया है। यह अभिषेक धर्माध्यक्ष श्री शान्तिवर्णी द्वारा निष्पन्न हुआ था।

इसके बाद के महामस्तकाभिषेकों की सम्पन्नता जिन मैसूर-नरेको के द्वारा सन् 1605, 1659, 1677, 1800, 1825 में हुई, उनका उल्लेख क्रमश इस प्रकार मिलता है—चिक्क देवराज वडीयर, दोइड देवराज वडीयर, इनके मन्त्री विशालाक्ष, मुम्मडि कृष्णराज वडीयर और कृष्णराज वडीयर (तृतीय)।

सन 1827 के अभिषेक का वर्णन एक शिलालेख में है। सन् 1879 के महा-भिषेक का वर्णन 'इन्डियन एन्टीक्नेरी' में है, जब मूर्ति का नाप लिया गया था। सन 1887 के अभिषेक का वर्णन 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' मे रोचक दग से किया गया है।

सन् 1900, 1910, 1925 1940, 1953, और 1967 के महामस्तकाभिषेक के विश्व वर्णन उपलब्ध हैं। 1967 के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के समय स्वर्गीय श्री माहू शान्तिप्रसाद जैन ने विविध कार्यक्रमों को नियोजित करने और उन्हें सफल बनाने में जो श्रम किया तथा समाज को मार्गदर्शन दिया, वह चिर्म्परणीय रहेगा। उनके अग्रज श्री साहू श्रेयासप्रसाद उस परम्परा को आगे बढ़ाकर 1931 के सहस्राब्द प्रतिष्ठान-महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार दिन-रात कार्यरत हैं वह निस्सदेह स्तुत्य है। यह देश का सौभाग्य है कि परम विद्वान, तपस्त्री और वचस्त्री साधु एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज की प्रेरणा देश-व्यापी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। एक मणिकाचन सुयोग यह भी हुआ कि आज श्रवणबेल्गोल की धर्मपीठ के कर्मठ, तत्वज्ञ और शान्तपरिणामी तक्ष्ण त्यागमूर्ति मट्टारक स्वस्ति श्री चारकीर्ति जी महाराज की छन्नछाया में इस क्षेत्र का उत्तरोतर विकास हो रहा है। इस विकास के इतने नये आयाम हैं कि देखकर चमत्कृत हो जाना पड़ता है।

1981 का सहस्राब्दि-महोत्सव विश्व के धार्मिक-सास्कृतिक इतिहास मे अपना विशेष महत्त्व रखेगा इसमे सन्देह नही, क्यों कि लाखो नर-नारी इसमे सम्मिलित होंगे और विश्व के दूरदर्शन-केन्द्र, फिल्म-निर्माता, रेडियो-स्टेशन आदि अपूर्व रुचि लेंगे।

धन्य भाग्य उनके जिनके जीवन मे यह अवसर आ रहा है।



# आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती विचरित

# गोमटेस-थुदि

(1)

विसट्ट-कदोट्ट-दलाणुयार, सुलोयण चद-समाण-तुण्ड। घोणाजिय चम्पय-पुष्फसोह, त गोमटेस पणमामि णिक्यः ।।

(2)

अच्छाय-सच्छ जलकत-गड, आबाहु-दोलत सुक्ष्मपास । गइद - सुण्डुज्जल - बाहुदण्ड, त गोमटेस पणमामि णिच्च ॥

(3)

सुरूष्ठ-सोहा-जियविग्यसोक्खः, हिमालपुद्दाम विसाल-कवं । सुपेक्ख-णिक्जायल-सुद्ठुमक्तां, तुं गोमटेसं पणमामि णिक्वं ॥ (4)

विज्ञायलगो, पविभासमाण, सिंहार्माण सव्व-सुचेवियाण । तिलोय - सतोलय - पुण्णचव, त गोमटेस पणमामि णिच्य ॥

(5)

लयासमक्कत - महासरीर, भव्यावलीलद्ध-सुकप्परक्ख । देविदविदक्षिय पायपोम्म, त गोमटेस पणभामि णिच्य ॥

(6)

दिवबरो यो ण च भीइजुत्तो, ण चांबरे सत्तमणो विसुद्धो। सप्पादि-जनुष्कुसदो ण कपो, त गोमटेस पणमामि णिण्च ॥

(7)

आसाण ये पेक्खित सच्छितिट्ठ, सोक्सेण बछा हयदोसमूल। विरागभाव भरहे विसल्ल, त गोमटेस पणमामि णिच्या।

(8)

उपाहिमुत्त घण धाम-विज्जय, सुसम्मजुत्त मय-मोहहारय ! वस्सेय पज्जतमुवास-जुत्त, त गोमटेस पणमामि णि<del>ज्</del>व ।।

#### गोम्मटेश्वर-स्तुति [हिन्दी पद्यानुवाद . लक्सीचन्त्र जेन)

(1)

चारु लोचन नील उत्पल-दल मद्श, चन्द्रमा के बिम्ब-सा मुख समुज्ज्वल, नासिका ज्यो फूल चम्पा का सुभग, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूं।

(2)

स्वच्छ छाया-हीन वपु, सु-कपोल ज्यो जल-कान्ति, फैले कर्ण युग आबाहु, गजराज की सित शुण्ड-से मुज-दण्ड, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर की नर्मु।

(3)

विष्यता को विजित करती कण्ठ-छवि, स्कन्ध हिमगिरि सद्ध तुङ्क विशाल, दृष्टि-सुझ है मध्य का कटि भाग, निह्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूँ।

#### (4)

विन्ध्यिगिरि के शिलर पर प्रद्योत, भव्यजन के बोध-सौध-शिखासुमणि, शान्तिदायक पूर्णंचन्द्र जिलोक के, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूँ।

#### (5)

समाच्छादित लताओं से तुङ्ग तन भव्य प्राणी पा गये तरु करूप, इन्द्रगण नित पूजते पद-पद्म, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मुं।

#### (6)

जो दिगम्बर श्रमण नित भय-मुक्त, त्यक्त अम्बर, शान्त मन, परिशुद्ध, जन्तु अहि तन पर, तदिप निष्कम्प, नित्य मैं जन गोम्मटेश्वर को नर्मू।

#### (7)

विगत अम्बा-निराश, 'निमंल दृष्टि, मुख अवाछित, दोष सब निर्मूल, मन विरागी, भरत-शल्य-विलीन, निरंग में उन गोम्मटेश्वर को नर्मू।

#### (8)

धाम-धन वींजत, उपाधि-विमुक्त, मोह-मद-माया रहित, सम भाव, वर्ष का उपवास घर, ध्यानस्थ, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मु।

1 74

परिशिष्ट 1

1

- मिलाकेख सबह मागा । से
   सेखो के क्रमांक 'एपियाफिया कर्नाटिका' के नये सन्करण के अनुसार है।

मूल सघ के नन्दि गण और देशीगण का वशबूक्ष

(मेख फ॰ 73, 79, 135, 150 भीर 173)

कुन्दकु दाचाय (पधनन्दि) उमास्वाति (गुक्षपित्र्छ)

बलाकपिङ्ख

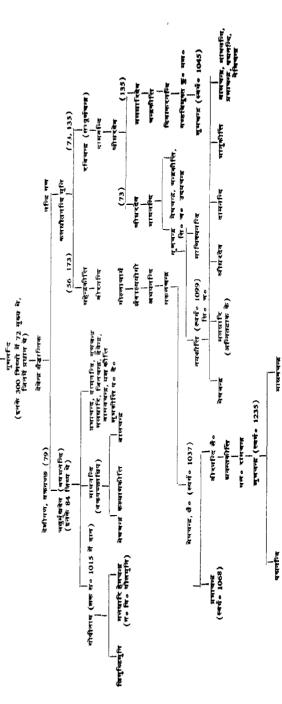

#### समस्त शिलालेखो का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण

श्रवणबेल्गोल, उसकी दोनो पहाडियो तथा आसपास ले क्षेत्र मे प्राप्त कुल 573 शिलालेखो मे कितने शिलालेख किस शताब्दी के और किस स्थान पर हैं इसका विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है। यह विवरण 'एपि-ग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

| काल           | चिक्कबेट्ट<br>(चन्द्रगिरि) | दोड्डवेट्ट<br>(विध्यगिरि) | श्रदणबेल्गोल<br>(नगर) | समीप के<br>प्राम | योग |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----|
| 6-7वी शताब्दी | 1                          |                           |                       |                  | 1   |
| 7वीं शताब्दी  | 54                         |                           |                       |                  | 54  |
| 8वी शताब्दी   | 20                         |                           |                       |                  | 20  |
| 9वी शताब्दी   | 10                         |                           |                       |                  | 10  |
| 10वी शताब्दी  | 69                         | 7                         |                       | <b></b>          | 76  |
| 11वी शताब्दी  | 41                         | 3                         | 2                     | 4                | 50  |
| 12वी शताब्दी  | 53                         | 38                        | 15                    | 2 <b>2</b>       | 128 |
| 13वी शताब्दी  | 16                         | 16                        | 10                    | 10               | 52  |
| 14वी शताब्दी  | 3                          | 7                         | 8                     | 3                | 21  |
| 15वीं मताब्दी |                            | 20                        | 8                     | 3                | 31  |
| 16वी शताब्दी  |                            | 11                        | 2                     | 3                | 16  |
| 17वीं शताब्दी | 3                          | 38                        | 15                    | 4                | 60  |
| 18वी शताब्दी  |                            | 28                        | 3                     |                  | 31  |
| 19वीं शताब्दी | 1                          | 4                         | 17                    | 1                | 23  |
|               | 271                        | 172                       | 80                    | 50               | 573 |

# शिलालेखो मे उल्लिखित प्रमुख आचायौँ, मुनियो और पण्डितो की नामावलि

नामाविल मे वर्णित आचार्य, मुनि आदि का परिचय माणिकचन्द्र प्रन्यमाला से प्रकाशित 'शिलालेख सग्नह' माग 1 पर आबारित है, किन्तु शिलालेखों के कमाक 'एपिप्राफिया कर्नाटिक' के नये सस्करण के अनुसार बिये नये हैं।

# सकेताझरो का अर्थ

अस्य = बह्माचारी। म० म० = महामण्डलाचार्य। मू० दे० पु० = मूल सघ, देशीगण, पुस्तक-गच्छ। सि० देव = सिद्धान्तादेव। सि०च० == सिद्धान्त चन्नवर्ती। सि॰ मु॰ == सिद्धान्त मुनीश्वर।

स० या अनु० == अनुमानत.। कु० == कुम्कुटासन। त्रै० देव == त्रैविद्यदेव। प० बाचार्य == पहिताचार्य। प० देव == पहितदेव।

## गुर-नाम लेख क० शक सवत् विशेष विवरण आचार्य-माम and the

- समाधिमरण । ज्ञ**०** 572 " कनकरीन बलदेव मूनि
- की थी उनके सीण होने पर इन मुनिराज ने उसे पुनक्त्यापित समाधिमरण। भद्रबाहु और चन्द्रगुत्त मुनीन्द्र ने जिस धर्म की उन्नति शास्तिसेत मुनि

| m      | अरिष्टनेभि आचायं | <u>-</u>     | 13  | £              | समाधिमरण। इतके अनेक शिष्य थे। समाधि के समय 'विषयक्षीने       |
|--------|------------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                  |              | 91  |                | साक्षी थे। तेल का 16 म 233 यद्यपि कमाया. 8यों म प्रमा        |
|        |                  |              | 233 |                | शताब्दी के अनुमान किये जाते हैं तथापि सम्भवत उनमें भी इन्हीं |
|        |                  |              |     |                | आचार्य का उल्लेख है। लेख क॰ 233 में ने परसमग्रधंसक पद        |
|        |                  |              |     |                | से विम्पित किये गये हैं तथा 'मले गोल' कहे गये हैं।           |
| 4      | ग्रधभनन्दि आचायं | 덕.           | 85  | :              | इनके किसी शिष्य ने समाधिमरण किया।                            |
| ٠ ٧    | मीन गठ           |              | 23  | <b>स॰ 62</b> 2 | एक शिष्याका समाधिमरण। ये ही सम्भवत लेख ऋ० 10 कै              |
| •      | ,<br>9           |              |     |                | गुणसेन गुरु के तथा लेख कं। 21 के वृषभनन्दि गुरु के गुरु थे।  |
| φ      | चरितश्री मुनि    | 1            | 14  | 2              | समाधिमरण।                                                    |
| 7      | पानप (मौनद)      | 1            | 11  | 2              | समाधिमरण ।                                                   |
| - 90   | बलदेव गुरु       | धमैसेन गुरु  | 27  | =              | समाधिमरण । इतके गुरु 'कित्तूर' परगते मे 'वेल्माद' नामक स्थान |
|        | 0                | ,            |     |                | 라 것 —                                                        |
| 9      | उप्रसेत गुरु     | पट्टिनि गुरु | 28  | •              | समाधिमरण। इनके गुरु 'मालनूर' के थे। उग्रसेन ने एक मास        |
|        | ,                |              |     |                | तक अन्तान किया।                                              |
| 10     | म्बासेन मुरु     | मौनि गृरु    | 01  | 2              | समाधिमरण। लेख कः 23 में सम्भवतः इन्ही मीनिगुरु का            |
| ,<br>I | )<br>:<br>9      | )            |     |                | उल्लेख है। गुणरीन 'कोट्टर' के थे।                            |
| 11     | उल्लिब्कल गुरु   | 1            | 7   | 2              | समाषिमरण।                                                    |
| 12     | कालावि (कला-     |              |     |                | ,                                                            |
|        | पक ) गुरु        | 4            | 36  | =              | एक विष्य का समाधिमरण।                                        |
| 13     | मामसेन कुरु      | ऋषमसेन गुरु  | 37  | 2              | समाधिमरण ।                                                   |
|        |                  |              |     |                |                                                              |

| विशेष विवर्ष | अ० 622 समाधिमरण । | सिंद्धमगण (?)।समाधिमरण। लेख बहुत घिसा है, इससे भाव | स्पष्ट नहीं हुआ। | समाधिमरण । ये गुरु 'नगर' के थे। | समाधिमरण ।    | समाधिमरण । | नविलर सघ । समाधिमरण । | समाधिमरण । ये 'निद्ये राज्य के थे । | नमिलर सथ । समाधिमरण । | समाधिमरण । | समाधिमरण ।  | समाधिमरण । ये 'वेगरा' के थे । | समाधिमरण । ये दक्षिण 'मद्रग' में आये थे । बर्ने समें अनुस्ता था। | समाधिमरण    |                | समाधिमरण । | समाधिमरण । चिक्रा परिवय का तास्ययं चिकर के परिवय गर् था | चिकुरापरविध के गुरु हो सकता है। 'परवि' एक प्राचीन तालुके | क। नाम भा पाया जीता है। |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| राक सबत      | <b>स० 622</b>     | 2                                                  |                  | =                               | 1             | 2          | =                     | :                                   | =                     | £          |             | :                             | •                                                                | "           |                | "          | £                                                       |                                                          |                         |
| rie s        | 35                | 32                                                 |                  | 31                              | 66            | 120        | ⊓में 121              | 94                                  | 124                   | 126        | 96          | 15                            | 24                                                               | 76          |                | 30         | ष(१) ३९                                                 |                                                          |                         |
| मुक्-गाम     | वेट्टेंडे गुरु    | 1                                                  |                  | 1                               | I             | 1          | मौनिय आचार्य          | 1                                   | 1                     | 1          | 1           | I                             | 1                                                                |             |                | 1          | चिकुरापरिबय(१) 39                                       |                                                          |                         |
| आवाय-गाम     | सिहनन्दि गुरु     | मुण मूषित                                          |                  | मेल्लगवास गुरु                  | नन्दिसेन मुनि | गुणकीर्ति  | वृषभनन्दि मुनि        | <b>चन्द्रदे</b> वाचार्य             | मेधनन्दि मुनि         | नन्दि मुनि | महादेव मुनि | सर्वज्ञभट्टारक                | असयकीति                                                          | गुणदेव सूरि | मासेन (महासेन) | ऋषि        | सर्वनन्दि                                               |                                                          |                         |
| 4            | 14                | 15                                                 |                  | 16                              | 17            | <b>8</b>   | 19                    | 20                                  | 71                    | 22         | 23          | 24                            | 25                                                               | 76          | 21             |            | 28                                                      |                                                          |                         |

| समाधिमरण ।  | समाधिमरण ।     | समाधिमरण । | कोलातूर सघ । समाधिमरण । | समाधिमरण ।         | नविलूर सच । समाधिमरण । | समाधिमरण।     | समाधिमरण। इनके एक शिष्य ने तीर्षं-बन्दना की। |         | समाधिमरण ।      | लेख क 64 में कहा गया है कि गङ्गनरेश मार्गिस ने इनके निकट | समाधिमरण किया। लेख क॰ 150 के अनुसार इनके थिष्य | चामुण्डराय के पुत्र जिनदेवन ने जिन-मंदिर बनवाया। | नयनन्दि विमुक्त के एक शिष्य ने तीर्ष-वन्दना की। | महामण्डलेश्वर तिमुबनमल्ल कोङ्गाल्ब ने कुछ भूमि का दान | -       | नैत्यालय के हेतु कोक्काल्य नरेश अवटरादिस्य द्वारा भूमियान। | उपाधिउभयसिद्धान्नरत्नाकर्। | मूलसष, कानूर गण, तर्गारल गच्छ। कोङ्गाल्यनरेश रा <b>जे</b> ल्द्र पृ <b>ष्णुकी</b><br>नाम तमस्टिनिमणि और ममिदान। |   |
|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अ० 622 समा  | " समा          | " समा      | " कोल                   | " समा              | " मिवः                 | " समा         | अ० 9वी समा                                   | शताब्दी | " समा           | अ॰ 896 लेख                                               | समा                                            | साम                                              | अ॰ 970 नयन                                      | अ॰ 1000 महार                                          | क्तिया। | <b>अ</b> ॰ 1001 मैस्य                                      | <u> अ</u> ता               | मूलस्                                                                                                          |   |
| 6           | 93             | 95         | 104                     | 110                | 118                    | 119           | S                                            |         | 168             | 49                                                       | 150                                            |                                                  | 240                                             | $\epsilon$                                            |         | 200                                                        |                            | (3)                                                                                                            |   |
| 1           | 1              | ļ          | 1                       | Ī                  | 1                      | 1             | !                                            |         | 1               | 1                                                        |                                                |                                                  | नयनन्दि विमुक्त                                 | ,                                                     |         | 1                                                          |                            | İ                                                                                                              |   |
| बलदेवाचार्य | पद्मनन्दि मुनि | पुष्पनित्द | विष्णोक भट्टारक         | इन्द्रमन्दि आचार्य | <b>पूष्यसेनाचायं</b>   | श्रीदेवाचार्य | मस्सिसेन भट्टारक                             | 1       | क्मारनदिभट्टारक | अजित्तसेनभट्टारक                                         | . मून                                          | ;                                                | मलक्षारिदेव                                     | षदानन्दिदेव                                           |         | प्रभाचन्द्रसिद्धान्त                                       | स्व                        | गण्डिषिमुक्तदेव                                                                                                |   |
| 29          | 30             | 31         | 32                      | 33                 | ヸ                      | 35            | 36                                           |         | 37              | 38                                                       |                                                |                                                  | 39                                              | <b>₹</b>                                              |         | 41                                                         |                            | 7                                                                                                              | : |

| 五                                      | आचार्य-नाम                   | गुर-माम             | लेख ऋ० | गुष-माम लेख कः शक सबत् | विदेश विवर्ण                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                      | गोपनस्यि पण्डित<br>देव       | <b>बतुर्मु</b> लदेव | 565    | <b>स</b> ॰ 1015        | मू० दे० पूर । पीरसलतरेश तिमुवनमल्ल एरेयकुने बसिषियों के<br>जीर्णोद्धार के हेतु ग्राम का दान किया। गोपनन्दि ने क्षीण होते<br>हए जैनवर्म का गङ्ग-नरेशो की सहायता से पुनरद्धार किया। वे |
|                                        |                              |                     |        |                        | ष्ट्रमंन के आता थे।                                                                                                                                                                  |
| 45                                     | देवेन्द्रसिद्धान्तदेव        | 1                   | 595    | 2                      | मू० दे० पुरु। उपर्युक्त नरेश के गुरुओं में से थे।                                                                                                                                    |
| 46                                     | अकल कू पण्डित                | ļ                   | 46     | <b>ज</b> ० 1020        | 1                                                                                                                                                                                    |
| 47                                     | सातनन्दि देव                 | 1                   | 152    | 2                      | चरणिस है।                                                                                                                                                                            |
| ************************************** | <b>चन्द्रकी</b> रितदेख       | ł                   | 153    | 2                      | 33                                                                                                                                                                                   |
| 49                                     | हत                           | 1                   | 51     | अ <b>० 1022</b>        | एक शिष्य ने देववन्दना की।                                                                                                                                                            |
| 8                                      | शुभचन्द्रसि॰देव क्रुण्मलघारि | क्रुमलमारि          | 155    | 1037                   | मू० दे० पूर। ये पीटमल नरेश विष्णुबद्धन के मही गंगराज सण्ड-                                                                                                                           |
| 3                                      | 6                            | 显                   | 82     | 1039                   | नायक और उनके कुटुम्ब के गुरु थ। इन्होंने उक्त कुटुम्ब के सदस्यो                                                                                                                      |
|                                        |                              |                     | 154    |                        | से कितने ही जिनालय निर्माण कराये, जीणोंद्धार कराया, मूरिया                                                                                                                           |
|                                        |                              |                     | 091    | 1040                   | प्रतिष्ठित कराई और कितनो ही को दीक्षा, सन्यास आदि दिये।                                                                                                                              |
|                                        |                              |                     | 84     |                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                              |                     | 503    |                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                              |                     | 504    | 1                      |                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                              |                     | 547    | . अरु० 1041            |                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                              |                     | 550    |                        |                                                                                                                                                                                      |

|      |                         |      |         | मू॰ दे० पुर । इस लेख से यह मुरुक्म बिदित होता है | देवेन्द्र सि० देव | <br>दिवाकरनस्दि | ।<br>मलवारिदेव कुभचन्द्र देव सि० मु० | मृ० दे० । पोय्सल राजसेट्रि ने इनसे दीक्षा ली । |                             | इनकी एक शिष्या ने पट्टवाला (वाचनालय) स्थापित कराई। ये | विष्णुबद्धन नरेश की रानी शान्तलदेवी के गुरु है। उनके निर्माण | ए सर्वातगन्धवारण मन्दिर के लिए इन्हे ग्राम आदि के दान | क्यि गये थे। | लेख के लेखक वोकिमय्य के गृह। | ये मुल्ल्र निवासी थे (मुल्ल्र कुर्व में है) । नुपकाम पोम्सल के आश्रित | Inflating in the idea. |
|------|-------------------------|------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1042 | 1044                    | 1050 | अ॰ 1100 | 1041 मू॰ दे॰                                     |                   |                 |                                      | 1039 मृब्दे                                    | ;                           | 1041 इनकी।                                            | 1043 विष्णुब                                                 | 1045 कराये                                            |              | " लेख के                     | 1043 ये मुल्ल                                                         | एचिंगा                 |
| 158  | 157 <sub>1</sub><br>161 | 176  | 342 ato | 484                                              |                   |                 |                                      | 170                                            | 174)                        | 175                                                   | 136                                                          | 162                                                   | 176          | 176                          | 136                                                                   |                        |
|      |                         |      |         | हेबेन्द्र सि॰ देव                                |                   |                 |                                      | i                                              | मेववन्द्र                   | क्र होव                                               |                                                              |                                                       |              | 1                            | ļ                                                                     |                        |
|      |                         |      |         | दिवाकरनन्दि                                      |                   |                 |                                      | भानुकीस्तिम्नि                                 | प्रभाषन्द्रसि॰देव मेषचन्द्र |                                                       |                                                              |                                                       |              | बारकीरित देव                 | क्रमक्रमस्टि                                                          |                        |
|      |                         |      |         | 70                                               |                   |                 |                                      | 22                                             | 83                          |                                                       |                                                              |                                                       |              | X                            | \$\$                                                                  |                        |

| गुर-नाम लेख क । शक सबत् विदेश विवास जिवरण | 176 १ मकी और प्रभाचन्द्र सि॰ देव की साक्षी से सान्तिलदेवी की माता ने | सन्यास लिया था। | 371 1050 मू० दे० पू०। इनके शिष्य दण्डनायक भरतेश्वर ने मुजमित स्वाभी का | 204 अ० 1070 पादपीठ निर्माण कराया। |          | 1 | दिया गया। | 1          | — 532 жо 1057 — | माधवसम्बदेव क्षुभवन्दमि० देव 532 " मृ० दे० पू०। | <b>स</b> ० 1065 |             | 1          |         | 81 sro 1067          | 529 ato 1067 | — 529 " मल सव । |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------|----------------------|--------------|-----------------|--|
| गुरु-नाम                                  | 1                                                                    |                 |                                                                        |                                   | Ì        |   |           | }          |                 | मिचन्द्र सि० ह                                  |                 | _           | 1          |         | 1                    | 1            | l               |  |
| भाषायं-नाम                                | वर्षमानदेव }                                                         | रविचन्द्रदेव ]  | गण्डविमुक्त सि०                                                        | क्ष                               | नयकीत्ति |   |           | कल्याणकीरि | भाम्कीतिदेव     | माधवचन्द्रदेव क्                                | नयकीसिदेव       | म०म०(हिरिय) | नयकीति देव | (चिक्क) | <b>ब्रुभकी</b> निदेव | त्रिकालयोगी  | अभयदेव          |  |
| म्<br>इस्                                 | 26                                                                   | 57              | 28                                                                     |                                   | 59       |   |           | 8          | 19              | 62                                              | 63              |             | 42         |         | 65                   | 99           | 29              |  |

26

23

74

23

3

20

| विक्रेष विवरण |                 |        | देवकीति मूमि बडे भारी कवि, ताकिक और वक्ता थे। उक्त तिथि | को उनका स्वर्गवास होने पर उनके शिष्यों ने उनकी निषक्षा | बनवाई।                  |           | मू० दे० पू०। इनके एक शिष्य रामदेव विभ्र ने जिनालय बनवाया | व दान दिया। | 1               |         | ı         | 1              | Ī         | -               | इनकी प्रतिमा है। |          | मू० दे०पू०।            |  |
|---------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------------|------------------|----------|------------------------|--|
| शक सबत्       | <b>ज</b> ॰ 1128 | " 1153 | 1                                                       | 1085                                                   |                         |           | 1108                                                     |             | अ॰ 1110         |         | 1112      | ज्ञ 1108       | 1120      | <b>स</b> ० 1120 | 2                | •        | £                      |  |
| - H           | 455             | 286    | 1                                                       | 20                                                     |                         |           | (3)                                                      |             | t- 535          |         | 210       | 339-40         |           | 189             | 760              | 505      | 526                    |  |
| गुर-नाम       |                 |        |                                                         | ( देवकोति                                              | тоно Т                  | बालचन्द्र | अध्यात्मी                                                |             | (हिरिय) नय- 535 | मीसिदेव | Ì         | हिरियनय-       | कीर्तियेष | I               | ì                | Ì        | बुभवन्द्र त्रै०<br>देव |  |
| आषायं-माम     |                 |        | सक्खनस्यिति                                             | माघवचन्द्रवती                                          | त्रिमृबनमल्स<br>मेघयोगी | मन्द्र    |                                                          |             | नयकीतिदेव       |         | धनकीतिदेव | चन्द्रप्रभादेव | मं० मं०   | चन्द्रकीति      | कनकननिद्देव      | मस्मिषेण | सागरमस्यि<br>सि॰ देव   |  |
|               |                 |        | t.                                                      | 82                                                     | 79                      | 8         |                                                          |             | 18              |         | 82        | 83             |           | <b>2</b>        | 85               | 86       | 87                     |  |

| 80        | म्भवन्द्र भैं                 | माषतन्द<br>सि देव ॰ | 526          | He 1122    | 00000 |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------|
| <b>\$</b> | मानिराज<br>मन्त्रिकेण महायारि | <br> ¥              | 4:           | 2          | 1     |
| रे इ      | श्रीपासयोगीन्द्र              | 1                   | 2            | 2 :        | ļ     |
| : 53      | मादिराज्येय                   | श्रीपात             | =            | 2          | ł     |
| į.        |                               | योगीन्द             |              | ;          | 1     |
| 2         | क्षानित्रसिंगपण्डित           | :<br>:              | 2            | :          | 4     |
| \$        | प्रयाविमाल्लपष्टित            | ù <b>€</b> त्त "    | 2            | :          | 1     |
| 5         | नेमिचन्द्र १० देव             | :<br>to             | 539          | 1136       | ſ     |
| ·         | म० म० राजग्र                  | إعإ                 |              |            | 1     |
| 9¢        | अभवतिर                        | ١                   | 480          | sto 1170   | 1     |
| \$        | सरकीरिंग                      | 1                   | <b>=</b>     | <b>:</b> : | 1     |
| č         | गणनम्                         | 1                   | 2            | <b>:</b>   | 1     |
| <b>*</b>  | भानुकीरि                      | माचनित्द            | $\mathbb{S}$ | 1170       | 1     |
| \         | ,                             | सि० च०              |              | ;          |       |
| 100       | माधन्ति                       | भानुकीर्ति          | =            | •          |       |
|           | भट्टारक                       | 1                   |              | į          |       |
| 101       | मन्द्रप्रभादेव                | नयकीति देव          | 348          | de 1130    | i     |
|           |                               | म० म०               |              |            |       |

|              |             |       |             |         |               |       |                       |                  | 4 4 4 4          | िनामा स्थापन ताज्योत सम्मवत य हा उस मान्त्रसार क कता है | जिसका उर्जाय प्रारम्भ के एक म्लोक में आया है। | . बाल ,                        | •                |              | i ment                |             |        | ;        | एक शिष्य ने मगायि बसदि निर्माण कराई। | !   |                                 |  |
|--------------|-------------|-------|-------------|---------|---------------|-------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------|----------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|--|
| विशेष विवर्ष | ļ           |       |             | 1       | ļ             |       | I                     | į                | टोगमजनाम सम्बद्ध | हामतान राजगुर                                           | जित्तका अन्यक्त प्राट                         | म्० दे०। इगिलेश्वर बलि।        |                  |              | स० दे० प•। समाधियत्ता | 111.70      |        | 4        | एक शिष्य ने मगायि                    |     | निषद्या ।                       |  |
| झक संबत्     | न 1197      |       | •           | 1       | 1200          |       | =                     | 1205             | :                |                                                         | :                                             | अ<br>अ                         | अर <b>ं 1233</b> |              | अर° 1238              | ero 1239    |        |          | अ० 1247                              | :   | <b>ज</b> ् 1320                 |  |
| <b>Re 4</b>  | 345         |       | 346)        | 349     | 476           |       | *                     | 451              |                  |                                                         |                                               | 221                            | 353              |              | 375                   | 482         |        |          | 472                                  | 470 | ₱ 253                           |  |
| गुरु-गाम     | 1           |       |             | -       | उदयचन्द्रदेव  | म० म० | बन्द्रप्रमदेव         | I                | 1                |                                                         |                                               | बालचन्द्रद्व नाम्बन्द्र प० देव | 1                |              | त्रीवद्यदेव           | I           |        | ĺ        | <br>                                 |     | मस्सिषेणदेव सदमीतेन मट्टारक 253 |  |
| माय-माम      | चन्द्रकीरित | महारक | प्रमाचन्द्र | भट्टारक | मुनिचन्द्रदेव |       | <b>पद्मान</b> िष्यदेव | कु मुद्द ब न्द्र | माघनन्दि         | सि० च०                                                  |                                               | बालचन्द्रद्वं न                | मिभनव            | पण्डिताचार्य | पदानन्दिवेव           | मारुकोति प० | बाचामं | " (zefer | (अंस्पूर्व)                          |     | मस्लिषेणदेव                     |  |
|              | 102         | ,     | 103         |         | 104           |       | 105                   | 106              | 107              |                                                         | 901                                           | 807                            | 109              |              | 110                   |             |        | 713      | 4                                    |     | #13                             |  |

Mtc/

|   |      | _    |   |
|---|------|------|---|
| - | -    | 4    | _ |
| ч | 14.5 | (::: |   |

| एक शिष्य ने बन्दना की। | निषद्या।     | i               | निषद्या ।          | भूमिदान ।    | इनकी शिष्या देवराय महाराय की राती जीमाहेबी है मनि प्रमिष्टन | कराई।    | इनके समझ दण्डनायक इरुगप ने बेल्नोल गाम का हान किया। | सम सहित बन्दना को आये। |              | Ī                               |     | 1         | मरणिया ।       | · }       | याता ।                        | इनके समक्ष मैसूर-नरेश ने मन्दिर की अ <i>मि ऋषाम</i> कन काराई । | स्वर्गवास्। |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| *                      |              | £               |                    | 1331         | अ॰ 1330                                                     | **       | 1344                                                | <b>ज</b> 1360          |              | 1371                            |     | न॰ 1420   | अ॰ 1520        | Wo 1531   | वि • सवत्<br>1558             | 1556                                                           | 1565        |
| 377                    | 378          | 382             | 379                | 361          | 467                                                         | 423      | 357                                                 | 354                    |              | 363                             |     | 545       | 387            | 365       | 304                           | 352                                                            | 497         |
| 1                      | j            | 1               | शान्तिकीसिदेव      | 1            | į                                                           |          | पष्टितायंमुनि                                       | 1                      |              | गरकीर्ति प० देव                 |     | 1         | 1              | ļ         | मय <b>ब</b> न्द्रभट्टा रक     | ļ                                                              | Ì           |
| सोमसेनदेव              | मृबसकीरितदेव | सिहमन्दियाचार्य | हेमचन्द्रकीर्मिदेव | चन्द्रकीरिंग | पण्डिताचार्यं व                                             | पिषदादेव | श्रुतमुनि                                           | जिनसेन भट्टारक         | (पट्टाचार्य) | मिमनव पण्डित चारकीति प॰ देव 363 | स्ब | पण्डितदेव | भारकीतिभट्टारक | पण्डितदेव | वहा० धर्मेर्हाच}<br>"गुणसागर् | मारकीत्तिष ॰ देव                                               | \$          |
| 114                    | 115          | 911             | 1117               | 118          | 119                                                         |          | 120                                                 | 121                    |              | 122                             |     | 123       | 124            | 125       | 126                           | 128                                                            |             |

|             |                                                                                           |                                             |                                     |                                         |                       |                                                                   |                                                  |     | -4 - 44 |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| विदेश विवरण | बसास्कार गण। इनके उपदेश से वचेरवालों ने <b>चौबीसुठीचैकर</b><br>प्रतिमा प्रतिष्टित्न कराई। | जादगा जाता देश हैं .<br>इनके साथ तीथ-याता । | इनके साथ वर्षरवाली ने तीर्षयाता की। | देसी गण । एक मास के अन्धान से सल्लेखना। |                       | 1732 म् ॰ दे० पु॰। मैसूर-नरेश कृष्णराजकी अगेर से सनदें प्राप्तकी। | मू० दे० पुरु । इनके मनोरण से विम्बस्बापना की गई। |     |         |     |
| शक संबत्    | 1570                                                                                      | 1602                                        | वि० स                               | 1719                                    |                       | 1732                                                              | 1752<br>1778<br>"                                | 2   | 1780    | 2   |
| में स       | 422                                                                                       | 421                                         | 384                                 | 252                                     |                       | (3)                                                               | (3)                                              | 495 | 490     | 493 |
| गुरु-माम    | चारुकीति                                                                                  |                                             | राजकीरिंग के                        | क्रिया लक्ष्मीसेन<br>चारुकीति           | <br>अजितकीरि<br> <br> |                                                                   | मारुकीर्ति युद्ध (१)<br>494                      |     |         |     |
| आचार्य-नाम  | ष्मं व न्द्र                                                                              | श्रुतसायर वर्णी                             |                                     | .he:                                    |                       | बारकीति प॰                                                        | अस्याय<br>सन्मतिसागरवर्षी                        |     |         |     |
|             | 129                                                                                       | 130                                         | 131                                 | 132                                     |                       | 133                                                               | 134                                              |     |         |     |

#### शिलालेखों में राज-बंश और समय

श्रवणबेल्गोल में और इसके परिवेश में पाये जाने वाले शिलालेख कर्नाटक प्रदेश के इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट होगा। इसमें उन प्रमुख राजाओ, सेनापितयों और राजपुरुषों के नाम दिये हैं जिनका उल्लेख सम्बन्धित कमाकों के शिलालेखों में है।

शिलालेखों का पाठ और विषय 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर दिया है।

| शासक               | सन्               | शिलालेख क्रमांक |
|--------------------|-------------------|-----------------|
|                    | राष्ट्रकूट-वश     |                 |
| कम्बय्य            | आठवीं शताब्दी     | 38              |
| इन्द्र-चतुर्य      | 982               | 163             |
|                    | गग दश             |                 |
| सत्यवाक्य पेरमानहि | 884               | 544             |
| राचमल्ल द्वितीय    | दसबी शताब्दी      | 171             |
| एडेगग द्वितीय      | दसवी शताब्दी      | 186             |
| मारसिंह विसीय      | दसवी घताब्दी      | 64              |
|                    | दसवीं शताब्दी     | 40, 150, 272,   |
|                    |                   | 273, 276, 388   |
|                    | कत्याण के बालुक्य |                 |
| विक्रमादित्य वच्छ  | 1079              | <b>\$63</b>     |

| शासक                | सन्           | शिलालेस कर्माक        |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| **                  | 1094          | 568                   |
| 77                  |               | 532                   |
|                     | होयसल बश      |                       |
| <b>बि</b> ष्णुवर्धन | 1113          | 156                   |
| ।यण्णुव व न         |               | 155                   |
|                     | 1115          | 156                   |
|                     | 1118          | 82                    |
|                     | 1119          | 547                   |
|                     | 1123          | 162                   |
|                     | 1124          | 569                   |
|                     | 1131          | 176                   |
|                     | 1138          | 552                   |
|                     | 1139          | 174                   |
|                     | 1145          | 173                   |
|                     | _             | 69, 161, 355, 502,    |
|                     |               | 518, 538, 558, 561    |
| नरसिंह प्रथम        | 1159          | 476, 481              |
| **                  | 1163          | 71                    |
| "                   |               | 275 <b>, 278</b>      |
| बस्लाल द्वितीय      | 1173          | 565                   |
| **                  | 1181          | 362, 444, 571         |
| 11                  | 1195          | 457                   |
| 27                  |               | 342, 455, 564         |
| नारसिंह देव द्वितीय | 1231          | 286                   |
| "                   | 1273          | 348                   |
|                     | 1117          | 170                   |
|                     | 1120          | 136, 158              |
|                     | 1122          | 157                   |
| <del>-,,,</del>     | 1123          | 135                   |
|                     | 1139          | 175                   |
|                     | 1176          | 73                    |
| 13                  | थ्वीं शताब्दी | 80, 84, 149, 154, 160 |

| <b>TREE</b>                 | सम्                        | विसासेच क्यांक         |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                             |                            | 179, 274, 277, 322,    |
|                             |                            | 359, 371-73, 453, 477, |
|                             |                            | 503, 504, 531, 550     |
|                             | 13वी शताब्दी               | 455, 526, 528, 573     |
|                             | विजयमगर                    |                        |
| बुक्कराय प्रथम              | 1368                       | 475                    |
| हरिहर द्वितीय               | 1404                       | 446                    |
| देवराय प्रथम                | 1422                       | 357                    |
| बेबराय द्वितीय              | 1446                       | 445, 447               |
| -                           | 15वी शताब्दी               | 467                    |
|                             | मैसूर के ओडेयर             |                        |
| चामराज सप्तम                | 1634                       | 352, 485               |
| दोहुदेवराज                  | 1672                       | 551                    |
| चिक्क देवराज                |                            | 501                    |
| दोड्ड कृष्णराज प्रथम        | 1723                       | 351                    |
| कुष्णराज तृतीय              | 1827                       | 324                    |
|                             | चङ्गस्य                    |                        |
| चङ्गाल्य महादेव             | 1509                       | 329                    |
|                             | नुगोहस् <del>ति</del>      |                        |
| तिरुमल-नायक                 | 16वी शताब्दी               | 556                    |
|                             | कदम्य वंश                  |                        |
| कदम्ब                       | 9वी चाताब्दी               | 206                    |
|                             | नीतम्ब व परसववंश           |                        |
| नोसम्ब<br>श्वकर मायक (पल्सव | 11वी शताञ्दी<br>') 13वीं " | 388<br>256, 257        |

| सारक         | सम्           | शितालेख कर्माक |
|--------------|---------------|----------------|
|              | चोलवंश        |                |
| चोल पेमंडि   | 10वी शताब्दी  | 524            |
| नरसिंह बर्मा | 12वीं शताब्दी | 342, 355, 547  |
|              | निड्गल बन     |                |
| इहंगोल       | 1177          | 73             |
| ))           | 1169          | 481            |

इनके अतिरिक्त सैकडो ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उपर्युक्त वशो के साथ-साथ अन्यान्य अनेक राजवशों के राजाओ, मिलयों, सेनापितयों आदि के नामों का स्पष्ट उल्लेख है। विस्तार-भय से उनके नाम यहाँ पर देना सभव नहीं है, अत निम्नलिखित सूची में उनका काल तथा शिलालेख कमाक मात्र का दिया जा रहा है—

| समय           | शिलालेय क्रमांक                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 6वीं वाताब्दी | 1                                                     |
| 7वीं शताब्दी  | 2, 13-15, 20-37, 85-87, 90, 91, 94,98, 99, 103,       |
|               | 104, 108, 110-14, 116-24, 126, 129, 130, 132-34,      |
|               | 219                                                   |
| 8बी शताब्दी   | 6-11, 16-17, 39, 41, 53, 83, 88-89, 92-93, 95-96, 271 |
| 9बी शताब्दी   | 12, 60, 67, 68, 102, 140, 192, 223, 250               |
| 10वीं शताब्दी | 3-5, 18, 19, 42-45, 48, 52, 63, 78, 100, 105, 106,    |
|               | 115, 125, 137-139, 142, 145, 159, 165, 166, 168,      |
|               | 178, 180, 187, 188, 190, 191, 196, 199, 200, 214,     |
|               | 220-22, 224-234, 238, 239, 241-47, 249, 255, 425,     |
|               | 433, 434                                              |
| 11वी शताब्दी  | 46, 47, 49-51, 56-59, 61, 65, 66, 97, 107, 109, 127,  |
|               | 128, 131, 141, 143, 144, 146, 147, 151-53, 164,       |
|               | 193-95, 197, 198, 201, 203, 213, 215, 235-37, 240,    |
|               | 248, 251, 258, 426, 430, 431, 520, 521, <b>560</b>    |
| 12वीं शताब्दी | 54, 55, 62, 70, 77, 79, 81, 148, 167, 177, 181-84,    |

#### परिविष्ट

| समय           | विज्ञालेस कर्माक                                   |
|---------------|----------------------------------------------------|
|               | 189, 202, 204, 205, 207, 208-12, 216-18, 260, 279- |
|               | 81, 287-90, 293-98, 301, 336-40, 343, 344, 356,    |
|               | 374, 389, 432, 443, 460, 469, 484, 523, 533, 534,  |
|               | <b>548</b> , 549, 559, 562, 566, 567, 572          |
| 13वीं शताब्दी | 101, 185, 254, 259, 261-70, 285, 299, 300, 345-47, |
|               | 358, 375, 419, 420, 435, 440, 441, 456, 458, 459,  |
|               | 478-80, 483, 505, 517, 522, 535-36, 539, 554-55,   |
|               | 557, 570                                           |
| 14वी शताब्दी  | 72, 169, 253, 353, 360, 377-380, 382, 449, 470,    |
|               | 472, 482, 499, 500, 506, 523, 537, 541, 546        |
| 15वी शताब्दी  | 282-84, 291, 292, 303, 304, 330-34, 354, 363, 364, |
|               | 381, 383, 438, 450, 473, 474, 543, 545             |
| 16वी शताब्दी  | 302, 305, 323, 325-28, 376, 387, 471, 519, 527,    |
|               | 553                                                |
| 17वी शताब्दी  | 74-76, 306, 365, 370, 384-86, 390, 394-98, 400,    |
|               | 407-18, 421-24, 427-29, 437, 439, 442, 451, 452,   |
|               | 497, 498, 507-16, 525, 540, 542, 551               |
| 18वी शताब्दी  | 307-21, 341, 350, 366-69, 391-93, 401, 404, 405,   |
|               | 448, 454                                           |
| 19वी शताब्दी  | 252, 335, 402, 403, 461-66, 486-96, 530            |

#### शिलालेखों में महिलाएँ

जैन धर्म और सस्कृति का प्रभाव जीवन में कितना गहरा और व्यापक था इसका प्रमाण उन महिलाओं की नामाविल प्रस्तुत करती है जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोल के ज्ञिलालेखों में आया है। यह सूची अकारादि कम से बनाई गई है। विशिष्ट नामों का परिचय-सकेत है। साथ में उन ज्ञिलालेखों का सदमं भी जिनमें प्रत्येक नाम आया है। लेख सदमं 'एपियाफिया कर्नाटिका' के नये सस्करण के आधार पर है।

#### महिलाएँ

अवकारवे चन्द्रमौति मत्री की माता 444 अस्तिमध्यरसि, अस्तिमध्ये "82, 444, 532 आञ्चलदेवी, आञ्चले, आञ्चम्बा, आञ्चिमक चन्द्रमौति मत्री की भार्या 362, 444,

आवलवेची हेम्माहिवेन की भार्या 444 आवान्त्रिके: अरसाहित्य की भार्या 322

एकके 532

एकलदेवी 342, 444

एचलवेबी 444, 476, 481, 557, 569, 571

कामलदेवी नागदेव मन्नी की भार्या 73, 457

केलियदेवी, केलेयव्यरित विनयादित्य होयसल नरेश की रानी 444, 476, 481,

571

गंगायी 408

युक्तवे 356

गुजमतियको 129

गीरकीकारत 374

बारते. क्रव्यक्तिके. क्रवको नागदेव की भार्या 73, 457 कारिकाओं 176 कागलदेवी नार्रांसह प्रथम होयसल नरेश की रानी 481 बागवे हेपाहित्ति 356 सामिक्कादेवी (?) 244 बेसिनीरानी 160 अवस्थानने, अवक्रमन्ते : गह गराज की भावज 135, 503-4 जालक मगप सेनापति की भार्या, इरुगप की माता 357 जोताब्दे, जोतास्था बस्मदेव की भार्या 136. 457 देसति, देसवति, देनियक्क, देवमति 155, 158 <del>सम्बद्धी</del> 384 नागले बुचण मली की माता 155, 158 नागियक्क बलदेव के पत्र नागदेव की भाया 174, 175 प्रमालदेवी, प्रधावती हस्ल की भार्या 476, 565 योचलदेवी योचाम्बिका, पोचिकको, पोचको गगराज की माता 80, 82, 84, 136, 342, 355, 532, 547

**बागण्याचे** 535, 260 बोकबे हेग्गडिति 356 भारतियक 476 भीमादेवी. रानी 538 मच्डेची 356 साकणको : गगराज की मातामह 82, 136, 154, 342, 355, 547 माचिकाने पोयसल सेट्रिकी माता 170 साचिकको शान्तलदेवी की माता 162, 173, 176 क्यमणीबेबी करण की रानी 162 सकले, सकक्वे, लिखेवि, लक्नीवेवी गगराज की भार्या 82, 154, 158, 160 लक्ष्मादेवी, लक्ष्मीदेवी विष्णवर्धन की रानी 444, 476, 481, 571 लोकान्विका हल्ल की माता 71, 476, 481, 565 बासन्तिकादेवी 444, 457, 476 शान्तलदेवी बुजिराज की भार्या 373 शान्तला, शान्तलबेबी . विष्णुवर्षन की रानी, 161, 162, 173, 176 शास्त्रिकाओं नेमि सेटि की माता 170 विकारें : सिविसस्य की भार्या 176

#### जिलालेखों में वर्णित उपाधियाँ

श्रवणबेल्गोल के सन्दर्भ में जैन धर्म और सस्कृति के जिस प्रभाव की चर्चा आचार्यों, मुनियो और श्रावकों के सयमित और श्रावधों मुख जीवन के प्रसागे में की गयी है, उस सस्कृति ने गृहस्य राजपुरुषों को उनके लौकिक कर्तं व्य के प्रति भी सदा सचेत रखा है। शिलालेखों में उन शूरवीरों के पराक्रम का उल्लेख उनकी उपाधियों में प्रतिबिम्बत है। एक-एक रण-बांकुरे को अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उपाधियों का ही उल्लेख करना सम्भव हो पाया है। ये उपाधियों अपने अर्थ को स्वय स्पष्ट करती हैं।

शिलालेको के कमाक 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के अनुसार हैं। सन्दर्भ की सुविधा के लिए उपाधियाँ अकारादि कम से दी गयी हैं।

| <b>उपाधियां</b>            | लेख कमांक                     |
|----------------------------|-------------------------------|
| अप्रतिमबीर                 | 434 (जैन शिलालेल-सग्रह भाग 1) |
| अरिराय विभाड               | 475                           |
| महित-मार्तण्ड              | 64                            |
| उदय-विद्यापर               | 172                           |
| कदन-कर्कश                  | 64                            |
| कलिगलोलगण्ड                | 163                           |
| कार्वट्ट                   | 64 पल्लव नरेशो की उपाधि       |
| कीर्तिना रायण              | 163                           |
| गञ्जकन्दर्व                | 64                            |
| ग्रुगाङ्गेय<br>मङ्गमाङ्गेय | 163                           |
| यञ्जन्द्रामणि              | 64                            |
| गङ्गमण्डलिक                | 64                            |

परिविष्ट 147

| उपाधियां                  | लेख कमाक                         |
|---------------------------|----------------------------------|
| गञ्जरसिंग                 | 64                               |
| ग <b>ु</b> रोलगण्ड        | 64                               |
| गङ्गवज                    | 64, 171                          |
| गङ्गविद्याधर              | 64                               |
| गडेगलाभरण                 | 163                              |
| गण्डमातंण्ड               | 64                               |
| गष्डराभर्ष                | 176                              |
| गिरि <b>दुर्गम</b> ल्ल    | 444                              |
| गुत्तियगङ्ग               | 64                               |
| चगभक्षण चक्रवर्ती         | 308                              |
| चतु <b>स्समयसमुद्ध</b> रण | 176                              |
| चलदग्गलि                  | 163                              |
| वलदङ्कार                  | 163                              |
| चलदङ्कराव                 | 518                              |
| <b>वलदु</b> त्तरङ्ग       | 64                               |
| चालुक्याभरण               | 532, 568                         |
| जगदेकवीर                  | 64, 388                          |
| देशकुलकर्णि               | 421                              |
| द्रोहषरट्ट                | 82, 136, 342, 355, 532, 538, 547 |
| नुडिदन्ते गण्ड            | 64, 136                          |
| नोलम्बकुलान्तक            | 48, 64                           |
| पट्टणसामि                 | <b>457,</b> 547 <b>,</b> 557     |
| प्रचण्डदण्डनायक           | 175, 176                         |
| प्रताप-चऋवति              | 342, 348, 455, 457               |
| बढवरबण्ट                  | 234, 257                         |
| बिरुदरवारि मुखतिलक        | 82, 135, 136, 156, 176, 547      |
| <b>बीररबीर</b>            | 163                              |
| भव्यचूडामणि               | 481                              |
| भोषेगे तप्पुव रायरगण्ड    | 475                              |
| मुजबलवी रगञ्ज             | 481, 518, 565, 571               |
| मण्डलिक-विनेश             | 64                               |
| महाप्रचण्ड-दण्डनायक       | 135, 136, 156, 174, 504, 532     |

| उपा <b>धियां</b>      | सेस क्रमांक                            |
|-----------------------|----------------------------------------|
| महामामन्ताधिपति       | 135, 136, 156, 532                     |
| माणिक्य भण्डारि       | 58, 71                                 |
| भावत गन्धहस्ति        | 165                                    |
| यदुतिलक               | 569                                    |
| रट्टकन्दर्प           | 163                                    |
| रणरङ्गभीम             | 571                                    |
| रणरङ्गसिंग            | 388                                    |
| राजमातंण्ड            | 163                                    |
| रायपात्र-चूडामणि      | 470                                    |
| बड्डब्यवहारि          | 356, 377                               |
| वनगजमल्ल              | 64                                     |
| <b>वसुधैकबा</b> न्धव  | 526                                    |
| वीरगञ्ज               | 82, 154, 162, 176, 342, 355, 444, 457, |
|                       | 476, 502, 547, 569                     |
| <b>शनिवारसिद्धि</b>   | 444, 571                               |
| श्रीकरणद हेग्गडे      | 71                                     |
| श्रीपृथ्वी बल्लभ      | 272                                    |
| षड्दर्शनस्थापनाचार्य  | 352                                    |
| षष्ट्धर्मचक्रेश्वर    | 485                                    |
| सग्राम जत्तलट्ट       | 156, 176, 532                          |
| सत्याश्रयकुलतिलक      | 532, 568                               |
| समधिगतपञ्चमहाशब्द     | 135, 136, 156, 162, 342, 353, 374, 444 |
|                       | 457, 476, 532, 568, 571                |
| हिरिय दण्डनायक        | 518, 538                               |
| हिरिय भण्डारि         | 275, 342, 481                          |
| हिरिय माणिक्य भण्डारि | 455                                    |

#### परिशिष्ट ग

#### शिलालेखों में शिल्पी और सहायक

पांच सौ से अधिक शिलालेख बिना शिल्पियों के नाम के है, फिर भी कम से कम 12 शिल्पियों और सहायकों के नाम उपलब्ध हैं। प्रत्येक नाम के आगे शिलालेख का कमाक 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर दिया गया है। नाम अकारादि कम से है

| शिल्बी और सहायक                | शिलालेख क्रमांक              |
|--------------------------------|------------------------------|
| कखरी (वादित्र)                 | 432                          |
| कन्दाचार (सिपाही)              | 324                          |
| कम्मट (टकसाल का व्यक्ति)       | 294                          |
| चेन्नण, चेन्नण्ण-(मदिर-शिल्पी) | 516, 507, 512, 513, 515, 540 |
| दागोदाजि (जीणीदारक)            | (भा चग्र मा से प्रकाशित शिला |
| ,                              | संभाग 1, शिला क 434)         |
| दासोज (मूर्तिकार)              | 173                          |
| देवण (कारीगर)                  | 336                          |
| नागवर्म (मूर्तिकार)            | 194                          |
| बैरोज (मूर्तिकार)              | 539                          |
| श्रीघरवोज (मूर्तिकार)          | 204                          |

#### शिलालेकों ने वर्णित धर्मार्थ करो के माम

पिस्नले तेरह सी वर्षों से श्रवणबेल्गोल की तीर्षरक्षा, जीर्णोक्कार, बूँका कर्चना, मुनियों के बाहार-वान, प्रहरियो और कर्मचारियो के बेलन सक्ये स्थान की सुब्यवस्था के लिए जो कर राज्य ने या तीर्ब-व्यवस्था की लिए जो कर राज्य ने या तीर्ब-व्यवस्था की क्षणांची, शिलालेको में उनमे से कतिपय करो के नाम निम्नलिखित सूची में अकारांचि श्रव्य में विये गर्थ हैं। लेखों के कमाक 'शिलालेख सग्रह था. 1', मा च ग्रन्थमाला के अनुसार हैं।

| कर का नाम         | शिलालेख-क्रमांक | कर का नाम             | शिक्षानीक-क्रम्माक |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| अन्याय            | 128             | नामकाणिके             | 434                |
| अभ्यागते          | 137             | न्याव                 | 128                |
| बालेपोम्मु        | 434             | <b>पट्टवेसा</b> वि रू | 434                |
| <b>कालेतु</b> क   | 434             | पाशवाद                | 434                |
| कटकसेचे           | 137             | पुरवर्ग               | 434                |
| कव्यिणदयोग        | g 434           | बसदि                  | _0/x # <b>37</b>   |
| काडारम्य          | 353             | बेंकिंगे              | 434                |
| कालबाडिगे         | 434             | मनरवत                 | 137                |
| साव               | 137             | मनेदेरे               | 136                |
| गाडवेरे           | 138             | मस <b>ब्</b>          | 128, 137           |
| गुरुकाणिके        | 434             | येरकाणिके             | 434                |
| जातिकृट           | 434             | हितयोम्मु             | 434                |
| जातिम <b>णि</b> य | 434             | हुल्लुहण              | 434                |
| तिप्पेसु <b>क</b> | 138             |                       | 3 5                |